प्रथम संस्कर्गा जनवरी, १६६०

मूल्य:

चार रुपये

डी. पी. सिन्हा द्वारा न्यू एज प्रिटिंग प्रेस,
रानी भासी रोड, नई दिल्ली में मुद्रित ग्रीर
उन्हीं के द्वारा पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.)
लिमिटेड, नई दिल्ली की तरफ से प्रकाशित

# विषय सूची

| wfort.              | •••   | ₹1   |    |
|---------------------|-------|------|----|
| भूमिका              |       | 3    |    |
| प्रस्थान            | •••   |      |    |
| पेकिंग के नौ दिन    | ***   | 80   |    |
| मंचूरिया में        | . ••• | 38   |    |
| पुनः पेकिङ् में     | •••   | ७२   |    |
| पेकिङ् की संस्थाएं  | - *** | ं द१ |    |
| तुङ्ह्वान की यात्रा |       | १४३  | .* |
| राजधानी महोत्सव     |       | 308  |    |
| मध्य चीन            | •••   | १६६  |    |
| भारत की ग्रोर       | •••   | २३०  |    |

: '



# भूमिका

न में साढ़े ४ महीने में मैं ने क्या देखा, इस सबको यहां लिखना संभव नहीं था। तो भी हमारे देशवासियों को चीन की प्रगति मालूम होनी चाहिए, इसलिए मैंने यह पुस्तक लिखी हैं। प्रगति के बारे में जो कहना था, वह स्थान-स्थान गर आ गया है। साम्यवाद ने चीन में कितनी शीघृता से कायापलट की है, इसे देखकर मुभे वार-वार यही ख्याल आता था कि हमारे यहां भी उसकी आवश्यकता है। लेकिन, यहां पूंजीवाद पग-पग पर रुकावट डालने के लिए तैयार है। सच्चाई का जानना हर भारतीय के लिए सुलभ नहीं हैं, क्यों कि सभी प्रभावशाली अखबार करोड़पतियों के hoहाथ में हैं और उन्हींकी भाषा बोलते हैं। उनका उद्देश्य यही है कि भरूठ का प्रचार करके लोगों को गुमराह करें। हमारे यहां कुछ ऐसे भी दल हैं जो समाजवाद की दुहाई देते हैं, लेकिन करते हैं "मुंह में राम, बगल में छुरी" वाली बात । उनका उद्देश्य समाजवाद का नाम ले समाजवाद को आने से रोकना है। कम्युनिस्ट देश, कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिज्म वह कसौटी हैं, जिसके द्वारा सच्चाई-भुठाई का पता आसानी से लग सकता हैं। जो उनका विरोध करने को ही अपना सबसे बड़ा लक्ष्य मानते हैं, वे समाज-वाद के आने में वड़े वाधक हैं और वे वहीं काम करते हैं, जिसमें पूंजीवादियां का हित है।

हाल में तिव्यत के भगड़े को लेकर यह वातें साफ हो गयी हैं। हमारे यहा के पूंजीवादी अखबार जो कुछ कह रहे हैं, उसी को श्रीमान जयप्रकाश, कृपलानी, अशांक महता जैसे सज्जन और दूसरे लोग दोहरा रहे हैं। तिव्यत में क्या हुआ और उसका कारण क्या था, यह निम्न पंक्तियों से मालूम हो जायगा।

फरवरी के दूसरे सप्ताह में तिब्बत में एकाएक गड़वड़ी शुरू हुई। पश्चिमी सामाज्यवादी, विशेषकर अमरीकी पहले ही से तिब्बत को लेकर अपना प्रचार जारी किये हुए थे। इस भगड़े के बाद तो उन्होंने सर्वस्व की बाजी लगा दी।

तिब्बत का इतिहास वतलाता है कि दसवीं शताब्दी के वाद से १६९९ ईसवी तक जब-जब भी चीन एकताबद्ध रहा, तब-तब तिब्बत बराबर चीन की छत्रछाया में रहा। दलाई लामा का शासन वहां शाहजहां के जमाने में, १६४० ईसवी के आसपास, स्थापित हुआ। तव से चीन में गणराज्य की स्थापना के समय तक तिब्बत में चीनी प्रतिनिधि-अम्बन-तिब्बती शासन की देखभाल करता था। हमार सर्वेचर नैनिसह, किशनिसह की १८६२ और बाद की यात्रा-डायरियों को पढ़िए। उनमें वरावर तिब्बत की सीमाओं और राजधानी में भी चीनी सेना और चीनी अफसरों का उल्लेख आप पार्योगे। अपनी पहली यात्रा में तिब्बती सेना ने नेपाल से करोड़ के रास्ते आगे बढ़ने नहीं दिया, तो नैनिसह ने चीनी संनापित के पास अपील की। जब उसने भी इनकार कर दिया, तो उन्हें दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ा। इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं। १६०२-४ में जापानी यात्री कावागूची के यात्रा विवरण को पढ़िए। उसमें भी हर जगह चीनी संना के होने का उल्लंख मिलेगा। मंचू शासन के अंतिम दिनों में जो दुर्व्यवस्था चीन में हुई थी, उससे फायदा उठाकर अंगु ज भीतर घुसने की कोशिश करने लगे और अन्त में यंगहस-वैंड के नेतृत्व में १६०४-४ में उन्होंने सेना भी भेजी। रूस से ठन जाने का डर था, इसलिए तिब्बत के ऊपर चीन के आधिपत्य को दोनों देशों ने स्वीकार किया। १६११ से १६४६ तक चीन गृह-युद्ध में फंसा था, इसी समय अंगूजी और दूसरे सामाज्यवादियों ने कोशिश की कि चीन और तिब्बत के पुराने सम्बन्ध को नष्ट कर दिया जाय। इतिहास तो हमें यही वतलाता है।

१६४८-४६ में तिब्बत के सामन्तों की यह कोशिश रही कि तिब्बत किसी तरह चीन के आधीन न हो पाये। उन्होंने अपना प्रतिनिधि मंडल अमरीका और इंगलेंड भेजा। दोनों सामाज्यवादी देश इनकी सहायता करना चाहते थे, पर यह तभी हो सकता था यदि भारत सरकार सहयोग देने के लिए तैयार होती।

अमरीका करोड़ों डालर की वर्षा कर सकता था। लेकिन डालर तो चीनी जनमुक्ति सेना से नहीं लड़ सकते थे। आज जो लोग चीन के विरुद्ध बगावत के लिए खड़े हुए हैं, उनमें से दो-तीन प्रमुख व्यक्तियों ने मुभसे कुछ पूछा था। मैंने यही कहा कि चीनी सेना के सामने लड़ने का ख्याल भी बेवकूफी हैं। चीन और तिब्बत का सम्बन्ध बहुत पुराना हैं। उस सम्बन्ध को न्वीन चीन फिर से स्थापित किये विना नहीं रहेगा। आप लोगों के लिख़ देशित के कित से स्थापित किये विना नहीं रहेगा। आप लोगों के लिख़ देशित के जिल्हा हैं। जो बही रहिए। चीनी कम्युनिस्ट आपकी सेवा और योग्यता का उपयोग करने से बाज नहीं आयोगे। एक मंत्री के छोट भाई तथा स्वयं जनरून ने कुछ तमय बाद मुभसे कहा: हमने निश्चय कर लिया है कि हम सिब्बत ही मैं रहेंगे। चीनी यदि हमसे काम लेना चाहें, तो हम करेंगे, यर देश छोड़ेंगे नहीं।

अन्त में तिब्बत के प्रभुओं ने चीन से समकाता किया। चीन ने उसे स्वायत्त शासन का अधिकार दिया और तिब्बत की तत्कालीन सर्कार ने चीन के आधिपत्य को स्वीकार किया।

कम्युनिस्ट चीन ने च्यांग काई-शंक की लड़ाई के समय लड़नेवालों में से चाहे कितनों ही को मारा हो, पर उसके वाद उनकी सारी नीति शांतिपूर्ण रही। करांड़पति मिल-मालिकों के कारखाने भी उनके हाथ में रहने दिये। पांच वर्षों बाद १६५४ में स्वयं पूंजीपतियों और उनसे भी अधिक उनकी सन्तानों की ओर से मांग हुई कि सभी निजी कल-कारखाने सरकार के हाथ में दे दिये जायें। करोड़पतियों ने १६५४ में इस विचार को कार्यरूप में परिणत किया और सभी कल-कारखाने सरकार तथा निजी संयुक्त प्रवन्ध में चले गये। तिब्बत में चीन सरकार ने और भी अधिक उदारता से काम लिया। शायद तिव्यत में इतनी उदारता न दिखाई होती, तो उसे वर्तमान स्थिति का मुकावला न करना पड़ता। १६४१ तक चीन में सब जगह भूमि-सुधार को कार्यरूप में परिणत कर दिया गया। जमीन पर जोतने वालों को अधिकार दे दिया गया। जमींदारी विल्कुल खत्म कर दी गयी। पर तिव्यत में भूमि-सुधार का नाम भी नहीं लिया गया।

तिव्वत की भूमि-प्रथा साधारण अर्थ में जमींदारी प्रथा नहीं, बल्कि सामन्ती अर्धदासता की प्रथा है। जमीन और उसके जोतनेवाले दोनों पर भूमिपति का अक्षुण्ण अधिकार हैं। भूमिपति अपने अर्धदास किसान को जान से नहीं मार सकता, वाकी सब कुछ करने का अधिकार उसे हैं। जान से मारकर भी उसे मुक्त होने में कोई दिक्कत नहीं थी। भूमिपतियों के घरों में किसानों के वेट-वेटियां बरसों बेगार करते हैंं। उनकी कोई तनख्वाह नहीं। भूखे-प्यासे काम करते हैंं।

एंसी जघन्य भूमि-प्रथा पर चीनी राजनीतिज्ञां ने इसलिए प्रहार नहीं किया कि तिब्बत के सामन्तों को नाराज होने का मौका न मिले। तिब्दत में सारी भूमि का तीन हिस्सा से अधिक मठों और महन्तों का है और वाकी के स्वामी गृहस्थ सामन्त हैं। महन्तों में भी वहुत अधिक सामन्तों के पुत्र हैं। उनके इस अधिकार की अक्षुण्ण रखना सामान्य जनता के हित के विरुद्ध था। पर चीनी समभते थे कि अभी कुछ भी करने से अजान जनता को सामन्त भड़का देंगे। नाहक खून-खरावी होगी। इसकी जगह उन्होंने ं अपना सारा ध्यान मोटर की सड़कें बनाने, शिक्षा प्रचार और खनिजों के अनुसंधान में लगाया। तिब्बत में तीन हजार से अधिक मील तक मोटर की सड़की वनीं। वे ऐसी दुल व्य पहाड़ी और वयावानी से निकाली गयी हैं, जिनको देखकर आश्चर्य होता है। उत्तर से १२००-१४०० मील लम्बी रेलवे लाइन लाकर लासा से मिलाने का काम भी आरंभ होने वाला है। तिव्यत के हर स्थान पर लड़कों के लिए स्कूल खोले गये। कस्वों और शहरों में कं ुछ हाई स्कूल भी स्थापित किये गये। जहां कख पढ़ने की भी टाइप में छपी कोई पुस्तक तिव्वत में नहीं मिलती थी, वहां सभी क्लासों के लिए पाठ्य-पुस्तकं छापी गयीं। होनहार लड़के लड़ कियों की उच्च शिक्षा के लिए पेकिह्-, लन्-चाउ में और द्सरी जगहों पर प्रवन्ध किया गया।

पीकड् के अल्पजातिक कालेज में २००० तिब्बती लड़के लड़ कियां पढ़ते हैं और लन् चाउ में २२०० से अधिक। इन दोनों महाविद्यालयों को में ने स्वयं देखा है। भावी तिब्बत के निर्माण के लिए वे वहां अपने को तैयार कर रहे हैं।

चीन ने तिब्बती सामन्त्रशाही को अभी तक ऐसा मौका नहीं दिया था कि वह उससे नाराज हो। पर, चीन में जब सारे किसान कम्यून में संगठित हो गये, जिसमें कृषि और उद्योग के प्रवन्ध और विकास के साथ-साथ चरम दर्ज की समानता देखी जाती है, तो इसका प्रभाव तिब्बत पर पड़े विना कैसे रह सकता था? भूमिपति और महन्त सोचने लगे कि वह दिन हमें भी देखना पड़ेगा। चंदि नई पीढ़ी शिक्षित होकर तैयार हो गयी, तो फिर हथियार उठाने का समय निकल जायेगा। इसीलिए उन्होंने यह प्रयतन किया।

अभी आम जनता इतनी समक नहीं रखती कि अपने हित को देखकर जमीं दारों से अपने स्वार्थ को पृथक करे। दलाई लामा के वारे में अभी भी वहां की जनता को भूम हैं। लेकिन यह एक प्रकार का अंध-विश्वास हैं। सामाज्यवादी और उनके लग्गू-भग्गू चाहे कितना भी कागजी तलवार क्यों ने चलायें, पर तिब्बती जनता का कोई वाल बांका नहीं कर सकता। अब वहां से सामन्तवाद का जनाजा निकल कर ही रहेगा। पहले कुछ देरी भी लगती, पर अब यह काम जल्द ही सम्पन्न हो जायेगा। हमारे यहां के कुछ नेता तिब्बत के सामन्तों की इसी बगावत को तिब्बती जनता की वगावत कहते हैं और उसे राष्ट्रीय विद्रोह का नाम दिया जा रहा है।

अव तिब्बत के सामन्ती विद्रोह को जरा हम भारतीय रुष्टि से देखें। भारत और चीन का सम्बंध दो हजार वर्ष पुराना है। हमार दोनों देशों में कभी लड़ाई की नाँबत नहीं आयी। सिर्फ एक बार ६४४ ईसवी के आसपास चीनी सेना नेपाली और तिब्बती सेना को साथ लिये उत्तर भारत में आयी थी।

समाट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अर्जुन ने जवर्दस्ती कन्नांज के सिहासन पर अधिकार कर लिया था। चीनी राजदूत उसके दरवार में आया। अर्जुन ने उसका बहुत अपमान किया। चीन का अपमान समभकर राजदूत को सेना के साथ भंजा गया। जनता अर्जुन के पक्ष में नहीं थी,

नहीं तो चीनी सेना लड़ाई में हराकर अर्जुन को कन्नोंज से एकड़कर चीन ले जाने में सफल नहीं होती। यदि कभी कटुता का भाव हमारे दोनों देशों में हुआ, तो सिर्फ यही अर्जुन की घटना है। आज चीन आँर स्वतन्त्र भारत का सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ और मधुर हैं। किसी भी पार्टी या राजनीतिक विचार का भारतीय चीन में जाकर यह देख सकता हैं कि चीनी लोग भारतीयों को अपना घनिष्ठ आत्मीय समभते हैं, और उनके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं। हमारी उत्तरी सीमा लदाख से आसाम तक चीन से मिलती हैं। बीच में भूटान और नेपाल की सीमा आती हैं। भूटान बेंदेशिक सम्बन्ध में भारत से बैधानिक एकता रखता हैं। नेपाल स्वतन्त्र होकर भी अपनी उत्तरी सीमा को भारत के वलपर ही सुरक्षित रख सकता हैं। इसलिए दो हजार मील से अधिक हमारी उत्तरी सीमा चीन गणराज्य से सम्बद्ध हैं।

द्रेष या मूर्खता से पागल हमारे कितने ही नेता आज इस कोशिश में हैं कि तिब्बत को लेकर हम चीन के साथ खुल्लमखुल्ला सिक्रय विरोध प्रकट करें। इसका क्या परिणाम होगा? दोनों देशों में वैमनस्य, सन्देह और खतरे की आशंका हैं। जहां दो हजार मील के सीमान्त पर हमें एक भी सौनक रखने की आवश्यकता नहीं थी, वहां हर जगह वड़ी-वड़ी छावनियां और प्रतिरक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। एक पाकिस्तान ही हमारे सौनक बजट को इतना बढ़ाये हुए हैं जिससे हम परेशान-परेशान हैं। क्या हम चीन को भी "आ वैल मुक्ते मार" कहने जा रहे हैं ?

जिस दृष्टि से भी देखें, तिब्बत की आग में हमें हाथ डालने की आवश्यकता नहीं। सामन्तों का यह विद्रोह पानी का बुलवुला है। इसके फूटने में देर नहीं लगेगी। किलपोंग सामाज्यवादी शक्तियों के सेकड़ों द्तां का अड्डा है। वहां सौनिक तैयारी नहीं की जा सकती, पर हथियार छोड़ वाकी सभी चीन-विरोधी कार्य वहां होते हैं। किलपोंग का बच्चा-बच्चा इन गुप्तचरों की कार्रवाइयों को अपने सामने होते देखता है। कल के. भूखे मरते पचासों लोगों को साहव बने घूमते देख आदमी प्रश्न करते हैं, यह पैसा कहां से आया? मैं यह बातें की लपोंग के व्यक्तिगत परिचय के आधार पर कह रहा हूं। किलपोंग की आज वही स्थिति है, जो प्रथम विश्व यद्ध और बोल्शीवक क्रान्ति के बाद रीगा (इस्तोनिया) की थी।

सामाज्यवादियों को तिब्बत में अपनी चाल चलने के लिए किल्पोंग से बढ़कर कोई अड्डा नहीं मिल सकता था। यदि हमारी सरकार इसको नहीं जान नहीं हैं, तो इसका मतलब हैं कि उसका खुफिया विभाग या तो अत्यंत अयोग्य हैं या अविश्वसनीय।

दलाई लामा मसूरी पहुंच गर्य। उनके साथ वही पुराने सामन्त हैं, जिन्होंने हजारों वर्षों तक तिज्जत के लोगों को अर्धदास बनाकर माँज की आर जब भविष्य मटमेला दिखाई पड़ा, तो हथियार उठाने के लिए तैयार हो गर्य। दलाई लामा के दो भाई अमरीका में पहले से ही जमे हुए हैं। अमरीका इनका भी स्वागत करने के लिए तैयार है, क्यों कि उनको हथियार बनाकर चीन के खिलाफ वह खूब प्रचार कर सकता है। दलाई लामा को दो रास्तों में से एक रास्ता पकड़ना है, या तो दिन का भूला रात को घर आये और यदि चीन का विरोध करना है, तो वह भारत से नहीं हो सकता। उसके लिए अच्छा स्थान अमरीका ही हैं। दुनिया में अपने प्रचार के लिए अमरीका अरवों डालर बरसा रहा हैं। उसमें से १-२ लाख मिलना मृश्किल नहीं हैं। लेकिन ऐसा करने पर दलाई लामा तिज्बत में हमेशा के लिए विस्मृत हो जायेंगे — जैसे वाहरी मंगोलिया का वड़ा लामा जेचुन्-तम्बा। तिज्वत में एक भविष्यवाणी मशहूर हैं कि १२वें दलाई लामा के बाद दलाई लामों का खात्मा हो जायगा और ये हैं, १४वें दलाई लामा।

भारतीयों को इसके लिए चीन से वैमनस्य करना वहुत घाटे का साँदा पड़ेगा। में समभता हूं, यह चिल्ल-पों वहुत दिनों तक नहीं रहेगी।

देहराट्न, १ मई, १६४६

राहुल सांकृत्यायन्



## प्रस्थान

## रंगून में

अर नवीन चीन देखने की इच्छा कुछ वर्षों से हो रही थी। में तो समभता था, १६४७ के जाड़ों में जाने का मौका मिलेगा। १६४८ की गरिमयां आ गर्यो। उससे बचने के लिए कश्मीर चला गया। वहीं निमत्रण मिला। दिल्ली में और बातों से भुगतते १० जून को कलकता पहुंचा? रेल में पंखा था, लेकिन दम घुटा जा रहा था। कलकता से भी छुट्टी मिलने में चार-पांच दिम लगे। १४ जून को चार घंटे की उड़ान से रंगून पहुंचा। मेरे वर्मी आर भारतीय मित्र स्टेशन पर मिले। पूंजीवादी देशों में करटम की च्यवस्था परेशान करने वाली होती हैं। रंगून में तो वह पराकाष्ठा को पहुंची थी। कीमती जेवरों, धातुओं और दूसरी चीजों को छिपाकर ले जाने का जो वहें व्यापक रूप में व्यापार हो रहा हैं, उसी का कारण यह क्ठोरता हैं। मुक्ते उतनी दिवकत नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि मेरे एम० पीठ दमीं मित्र का थेन्-पे विमान से उतारकर मुक्ते ले आये। पर तीन महीने बाद जब मेरी पत्नी बच्चों के साथ यहां उतरी, तो उन्हों वहुत परेशान किया

गया। तलाशी लेनेवाली महिला ने नोटों के दिखाने पर पांच रुपये का नोट अपने पास रख लिया। रहने का प्रवन्ध गोयनका जी के घर मर्चेन्ट्स स्ट्रीट में हुआ था। गोयनका जी अव वर्मा के नागरिक हैं। जो भारतीय वर्मा में ही कारवार करते हैं और यहां के ही चिरनिवासी हैं, उनके लिए यही करना अच्छा है।

अड्डे पर उस दिन चीनी द्तावास के प्रतिनिधि भी आये थे। उन्होंने दूतावास में रहने का निमन्त्रण दिया, पर मैंने अपने भारतीय मित्रों के साथ रहना ही पसन्द किया। मारवाड़ी बन्धुओं की नई पीढ़ी अब वहुत आगे चली गयी हैं। योरप, अमरीका की सेंर करना, होटलीं में खाना, उनके लिए विल्कुल स्वाभाविक बात हो गयी है। गोयनका जी भी विदंश घूम आये हैं। छुआछूत का उनमें कोई विचार नहीं है। हां, आमिष नहीं गृहण कर सकते। उनकी माता भी जानती हैं कि यूग के अनुकर्ल रहना हमारे बच्चों के लिए अच्छा है, इसलिए बिल्कुल विरोध नहीं करतीं। मारवाड़ी और दूसरे भारतीय व्यापारी अपने घरों में वमी नोंकर नहीं रखते, जिसका एक बुरा परिणाम यह है कि उनकी स्त्रियां वर्षा वर्भा में रहने पर भी वर्मी नहीं बोल पातीं। जब वर्मी उनके देश-वन्ध् हैं, तो उनके साथ ऐसा भेदभाव रखना अच्छा नहीं। मेरे कहने पर एक महिला ने कहा कि वे मांस-मछली खाते हैं। पर, मांस-मछली तो हमारे देश के भी घरों में काम करने वाले नॉकर खाते हैं। इसे उन्होंने भी माना। आशा करनी चाहिए कि कुछ ही समय में वर्मी स्त्री-पुरुष भी व्यापारियों के घरों में काम करने लगेंगे।

१५ जून को में पांच वर्ज शाम को रंगून पहुंचा था। उस दिन से २० जून तक के लिए गोयनका जी का सबसे ऊपर का कमरा अखंड गोष्ठी-स्थान वन गया। जितने भारतीय और वर्मी वन्धु मिल सकें, उतना ही मेरे लिए अच्छा था। मेरे वहुत पुराने मित्र महास्थिवर उक्कट्ठा मिले। वह कितने ही साल तक भारत में रहे हैं। उनका परिचय २० वरस पुराना था। रंगून में दर्शनीय स्थान श्वेदगोन पगोडा, शांति स्तूप आदि देखे। अन्तरराष्ट्रीय वाँद प्रतिष्ठान के संचालक ने अपने पुस्तकालय और जारी-कर्ताओं को दिखलाया। म्युजियम के संचालक से वात करने में वही

प्रसन्नता होती थी। कई सभाओं में भाषण देना पड़ा। गोयनका जी अपने देप रिकार्ड पर सभी भाषणों को उत्तरवाते रहे। मेरे हिंदी भाषण ऐसे स्थानों पर भी हुए, जहां अंग्रेजी जानने वाले श्रोता थे। पारगू महाराय मेरी कई पुस्तकों के बमी अनुवादक हैं, वह अनुवाद करने के लिए तैयार थे। दर्मा लेखक संघ में श्री का थेन्-पे ने भावण और भोजन रखवाया। "वोल्गा से गंगा", "बौंद्र दर्शन", "सिंह सेनापत्ति" आदि पांच-छे पुस्तकों के बमी में प्रकाशित होने के कारण में बर्मी लेखकों के लिए अपरिचित नहीं था। मुभ्ने भी २० से अधिक लेखक बन्धुओं से परिचय प्राप्त कर बड़ी प्रसन्नता हुई। ६२ वर्ष के वृद्ध और मूर्धन्य साहित्यकार को देखने उनके घर गया। उन्होंने स्वतंत्र वर्मा के राजा थीवों (शिव) के शासन को देखा था। हिन्दी साहित्य सम्मेलन, कांग्रेस आदि संस्थाओं ने भी अपनी आत्मीयता दिखाकर कृतार्थ किया। छै दिन जाते देर नहीं लगी। सबको और मुक्ते भी इतनी जल्दी जाने में सन्तोष नहीं हो रहा था। मैंने यह कहकर सन्तोष करना चाहा कि लाँटते वक्त फिर रंगून आना होगा, उस समय अधिः समय तक यहां रहूंगा। पर, लौटतं वक्त मुर्भ तीन घंटं भी रंगून में नहीं रहना पड़ा।

### नम में

चीनी द्तावास के सन् महाशय ने चीन के लिए प्रस्थान करने का सारा प्रवन्ध कर दिया। वर्मा से चीन रोज विमान नहीं जाता, उसके दिन निश्चित हैं। २१ को सात वर्ज सर्वरे चीनी विमान को उड़ना था। सत्यनारायण जी, इन्हें अपन्ये आदि कितने ही मित्र अड्डे पर आये। इन्हें के रहने के कारण करटम और द्सरी कार्रवाइयों में हैरान होने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

सात बजे विमान ने धरती छोड़ी। बर्मा हरा-भरा देश हैं। समुद्र तट से हटने पर पहाड़ ही पहाड़ मिलते हैं जो बारहों महीने हरे-भरे रहते हैं। वर्षा हो गयी थी, इसलिए चारों और हरियाली गहगहा रही थी। जंगलों के बीच में गांव और खेत मिले। यह चावल का देश हैं। प्रायः १० हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ता हमारा विमान उत्तराभिमुख जा रहा था। कितनी ही दूर तक इरावती नदी पथ-प्रदर्शन करती रही। फिर पर्दत-श्रीणयों को लांघकर मेकांग नदी मिली। यह एशिया की वड़ी नदियों में हैं। इसी के वाद हम चीन की भूमि में प्रविष्ट हुए। नदी-पहाड़ और जंगल में वर्मा और चीन के युन्नान प्रदेश में कोई अन्तर नहीं। चीन का यह वहुजातिक भाग हैं। शान् लोग वर्मा में वसते हैं और चीन में भी। थाई लोग थाई भूमि (श्याम) में वसते हैं और युन्नान में भी। प्रदेश वहुत विशाल हैं। क्षेत्रफल को देखते हुए जनसंख्या वहुत कम हैं, अर्थात् उत्तर प्रदेश के वरावर के क्षेत्र में सिर्फ पाने हो करोड़ आदमी रहते हैं।

हमारा विमान भीतर और वाहर दोनों से वहुत सुन्दर था। चीन में उड़नेवाले विमानों की तरह यह भी रूस का बना था। पांच घंटे की यात्रा के बाद बारह बजे के करीव विमान धरती की तरफ उत्तरने लगा। नीचे दूर-दूर चारों और पहाड़ों से घिरी विस्तृत भूमि दिखाई देने लगी। भारत या दूसरे देशों के उड़नेवाले विमानों में विमान के उठते और उत्तरते समय कमरपेटी वांधने की सूचना दी जाती हैं। चीन के विमानों में कमर-पेटी होती ही नहीं। वह धीरे-धीरे जमीन पर उत्तरा। चीन की भूमि का स्पर्श किया। मेरा निमन्त्रक चीन वाँद्ध संघ था। उत्तरते ही बाँद्ध संघ के प्रतिनिधि तथा एक सरकारी प्रतिनिधि स्वागत के लिए आगे बढ़े और कार पर बँठा कर २० किलोमीतर दूर कुन्मिड् ले गये।

### प्रथम भांकी

नगर के एक छोर पर विशाल उद्यान के पास बने एक दुमंजिला नये होटल में जाने पर खयाल आया कि यहां दिन काटने से अच्छा है, कुछ देख आयें। रंगून में विमान पर चढ़ते समय एक और भारतीय श्री चेरियन थामस मिल गये। इतनी देर में हम बहुत आत्मीय बन गये थे। चेरियन विनोबा जी के संगठन में काम करते हैं और कितने ही समय से हिन्दू दिश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में रहते थे। चीन के कृषि-विभाग ने उन्हें एक महीने के लिए बुलाया था। हमारे स्वागतकारी मिन्नों ने हमारी इच्छा सुनी तो तैयार हो गये। भाषा की दिक्कत चीन में नहीं होती, क्योंकि हिन्दी या अंग्रेजी के द्भाषिये आसानी से मिल जाते हैं (मुभ्रे केवल अंग्रेजी के दुभाषियों से काम लेना पड़ा)। चीरियन करेल के रहनेवाले हैं, पर उत्तर भारत में रहते रहते हिन्दी भी जानते हैं। देखकर खयाल आया कि कहीं मींने उनको देखा है। अन्त में यह मालूम होते देर नहीं लगी कि सेवागूम में श्री आर्यनायकम् के यहां हमारी मुलाकात हुई थी। हम पश्चिम पर्वत का एक पुराना विहार देखने निकले, जो पांचवीं सदी से पहले बना था। रास्ता दूर तक मैदान का था, फिर पहाड़ आ गया-हरा-भरा पहाड़। बिहार मैं तीस भिक्षु रहते थे। कलापूर्ण होने के साथ बिहार की स्वच्छता भी देखने लायक थी। पूछने पर पता लगा कि भिक्षुओं की जीविका उपासकों की दक्षिणा और स्वयं अपना कृषि या वगीचे का काम है। पर्वत के पार्श्व में वहुत रम्य स्थान को चुना गया था। भारत हो या अफगानिस्तान, सिक्यांग हो या जापान, कोरिया हो या चीन, सभी जगह बौद्ध बिहार सबसे सुन्दर स्थान में बनाये गये हैं। यह वौद्ध-भिक्षुओं के कला-प्रेम को बतलाता है। विहार के नीचे की और विशाल कुन्मिड् भील है, जो उसके सान्दर्य को दुगना कर देती हैं। लाँटते वक्त पहाड़ से निकलकर हम गांव से गुजर रहे थे। गांव को चेरियन महाशय ने देखने की इच्छा प्रकट की। कार सड़क पर खड़ी हो गयी। हम अपने दुआविया और पथ-प्रदर्शक के साथ थोड़ा नीचे पास ही एक घर में पहुंचे। उस वक्त वहां खाना तैयार हो रहा था। देखा, खाने में चावल हैं, भीतर चीनी डाली रोटी भी भाप पर वनी मौजूद हैं और साथ ही मुर्गी या मळली का मांस। यहां का किसान क्या खाता है, इसका परिचय मिला। चेरियन सन्तुष्ट होकर बोलने लगे: "गरीबी और अन्नृ का अभाव यहां से दूर ही गया है।" इधर के गांव में खेती भें सों के बल पर होती है। भें से भी हष्टपुष्ट थे। गांव के आदिमियों की दौह पर गन्दे कपड़े जरूर देखने में आये, पर नंगी हडि्डयां कहीं देखने में नहीं आयीं।

आने-जाने में वालीस मील की यात्रा हुई। शाम को हम पास के बाग में भी गये। चीनी कला प्रकृति का बहुत नजदीक से अनुकरण करती है। इसीलिए बाज वक्त भूम होता है कि कोई चींज कृत्रिम है या प्राकृतिक। इस बाग में आधे दर्जन से अधिक टेढ़े-मेढ़े सरोवर थे। एक से द्सरे में जाने के लिए नाव का रास्ता था, जिस पर कुछ ऊंचे पुल बने थे। वगीचे के फूल और वृक्ष सरोवरों से आंख-िमचोंनी कर रहे थे। घूमते-घामते अंधेरा हो गया। हम उन्धान पुस्तकालय में गये। शायद पहले यह किसी सौनक सामन्त का विलास भवन रहा हो। भवन विशाल था और कमरें भी वड़े-बड़े थे। बीच में एक लम्बा-चौड़ा आंगन था। कमरों को देखकर हमें सन्देह हुआ कि यह कोई विद्यालय हैं। वहुत से लड़के लड़ दियां मेजों पर पुस्तकों रखकर वहां बैठे पढ़ रहे थे। किसी देश के पुस्तकालय को हमने इस रूप में नहीं देखा था। पूछने पर मालूम हुआ कि सारे चीन में विद्यार्थी अपने पुस्तकालयों या पाठालयों में पुस्तकों पढ़ते हैं। रहने के कमरे उनके सोने के लिए हैं, पढ़ने के लिए नहीं।

आज सनीचर को आमोद-प्रमोद का दिवस था। होटल के वड़े हाल में नृत्य-महोत्सव मनाया जा रहा था। हमें भी सूचना दी गयी। चेरियन बरसों पश्चिमी देशों, विशेषकर अमरीका में रह चुके थे। वह नांजवान थे, पर उन्हें भी नाचने का शांक नहीं था। में तो इस कला में सर्वथा निदांष था। हम कुसियों पर बैठकर देखने लगे। होटल संचालक हमें वीच-बीच में बतलाते जाते थे।

२२ जून को सवा सात बर्ज रंगून से आया विमान आगे के लिए उड़ा। नो इस सज्जन हवाई अड्डे तक पहुंचाने आये। विमान के सह-यात्रियों में तीन रूसी वेमानिक थे। चीनी विमानों के चालकों और सहचरों का देशी-विदेशी यात्रियों के प्रति वड़ा आत्मीय व्यवहार होता है। रास्ते में विमान चुंग्किड़्, सिआन् और तायुवान् में थोड़ी-थोड़ी देर के लिए ठहरा। भोजन सिआन् नगर में हुआ। इस समय हम नगर को नहीं देख सके। नगर चीन की एतिहासिक राजधानी छड़-आन् का ही आधुनिक नाम हैं। इससे पहले पहाड़ों के भीतर से ही हम गुजरे थे। अब धान के खेत दिखलाई पड़ते थे। छड़्-आन् से आगे वह कम हो गये। रवी की खेती अधिक दिखलाई पड़ी। जगह जगह कारखानों और फेक्टरियों का निर्माण हो रहा था। सहकारी खेती के कारण अब छोटे-छोटे खेत कहीं नहीं रह गये थे। इधर के पर्वतों में वहा नहीं थे, लेकिन वन लगाने का

प्रयत्न हो रहा है। भूमि नगरों और कस्वों की माल्म होती थी। गांव वहुत कम दिखाई पड़ते थे। प्रायः दस घंटे की उड़ान के वाद पांच वर्ज शाम को हम पैकिड़ के हवाई अड्डे पर पहुंचे। अड्डा शहर से प्रायः सांलह मील दूर हैं। बाँद्ध संघ के दो उपप्रधान श्री चाउ फू छू और श्री चाउ श्-िचया दूसरों के साथ अड्डे पर पहुंचे हुए थे। श्री चाउ फू-छू से मैं नेपाल में मिल चुका था, जब कि वह बुद्ध की पच्चीसवीं शताब्दी महोत्सव में सिम्मिलित होने के लिए आये थे। वह किव हैं, संसद सदस्य हैं और बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। इसके साथ ही उनके मधुर और विनम् स्वभाव में बाँद्ध संस्कृति मानों साकार हो उठी हैं। चन्द मिनट के लिए भी सम्पर्क आने पर वह किसी व्यक्ति पर अपना प्रभाव छोड़े विना नहीं रह सकते। वह बुद्ध-भक्त हैं, लेकिन उनकी भिक्त एक बुद्धवादी की भिक्त हैं। चेड्-चुड्-इगारे दुभाषिया थे।

श्री चीरयन के स्वागत के लिए कृषि मन्त्रालय के लोग आये थे। अब हम दोनों का चीन दर्शन का रास्ता अलग-अलग था, यदापि शिन्-चाज होटल में दोनों के ठहरने के कारण हमारी मुलाकात हो जाया करती थी। शिन्-वाउ होटल पेकिङ् के निवनिर्मित अति सुन्दर विशाल होटलों में से हैं और छूँ-मंजिला है। यहां अतिथि के आराम का खयाल करके सभी चीजों की सुविधा है। वेंक भी यहीं है, डाकखाना भी और आवश्यक चीजों की दो तीन द्कानें भी। जून का चौथा सप्ताह चल रहा था। उस समय कं तापमान को देखकर यह ख्याल नहीं हो सकता था कि पेकिड् में हाथों मोटी वर्फ जाड़ों में पड़ जाती हैं। अक्तूबर के आरंभ से ही यहां माघ-पूस दिखाई देने लगता हैं। होटल में भोजनशालाओं के अतिरिक्त छतां में पंखे नहीं लगे हैं। पर मेज के पंखे मिल जाते हैं। हमें उसकी शरण लेनी पड़ी। चीन में ठंडा पानी मांगने पर चीनी मित्रों के मुंह से ६ हुत जपदेश सुनना पड़ता है - ठंडा पानी पीने से वीमारी हो जायगी। पर वहां की गर्मी में मेरा तो ढंडा पानी के बिना गुजारा नहीं हो सकता था। बैटर ने थर्मस में गरम पानी ला रखा। में ने चेंड् महाशय द्वारा कहलवाया वर्फीला पानी मिलना चाहिए। रिफ्रीजरेटर से ठंडा पानी मिलने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कई दिन दुहराने के बाद मेरे थर्मरा में वर्फीला पानी

आनं लगा। में ऐसं ही पानी को पीता रहा। महीने भर बाद जब हार्ट-अट'क हुआ, तो कभी-कभी मन कहता कि शायद यह चीनी मिन्नों की सलाह न मानने का परिणाम है।

होटल में दो तरह की भोजनशालाएं थीं। एक में चीनी भोजन मिलता था और दूसरे में पश्चिमी भोजन। चीनी सिवइयों का सूप और मांस भरकर भाप में उवाले समीसे में बहुत पसन्द करता हूं। लेकिन विना मसाले और विना छौंक वघाड़ के हरे सागों को पानी में लवालव देखकर मन फीका हो जाता था। चावल मुभे तभी पसन्द है जब उसके साथ हमारे यहां का रसेदार मांस या मछली हो। वह वहां मिल नहीं सकती थी। इसलिए में कभी कभी ही चीनी भोजनशाला में जाता। भोजनशाला के परिचारकों में स्त्रियां और पुरुष करीव-करीव बराबर थे। आगन्तुक के साथ इतना स्नेह और सहानुभूति के साथ वर्ताव करने की विद्या उन्होंने कहां से सीखी? भाषा से अनिभज्ञ होने पर भी जनका वर्ताव मन मोह लेता था। मेहमानां के लिए नाना प्रकार की शराबें मौजूद थीं। मीं अपने रिकार्ड की रक्षा करने पर तुला हुआ था। इसके लिए कभी-कभी खेद भी होता था, क्यों कि मेरे शराव न पीने पर मेरे दुभाविया साथी भी उससे अक्सर वंचित हो जाते थे। लेकिन में क्या करूं? 'शराव से मुभ्ने घृणाः नहीं है। शराव पीने को में अनुचित नहीं समभता। अति तो सभी जगह अनुचित होती ही, पर जब मीने जन्म से ही कभी शराब नहीं पी, तो मेरे मन में इस रिकार्ड को कायम रखने का वड़ा मोह है। मैं उसकी जगह ठंडा आर जनश या कोई और मीठा ठंडा पेय लेता। पश्चिमी भाजन मेरे अनुकूल था। शूकर ंमांस के कीमे को अंतिड़ियों में भरकर स्टीम में पकाया भीजन चीन का अपना आविष्कार है। चीन ने दुनिया को बहुत सी चीजें सिखलायीं, ्र जिनको छोड़ देने पर आज दुनिया असंस्कृत समभी जायगी। छुरी-कांटा-्रवम्मच वीन से ही योरप गया। वीनी मिट्टी की तश्तरियां-प्याले चीन से ही सारी द्निया में फीले। आज भी चीन से बढ़िया चीनी बर्तन कहीं नहीं मिलते। चाय चीन से ही सारी दुनिया में गयी। वहीं से हमारे यहां रेशम आया, वहीं से गाल-ललाट रंगने की विधि हमने सीखी।



# पेकिङ के नौ दिन

२३ जून से १ जुलाई तक मुभ्ने पीकिड् में ही रहकर उसे देखना था। इसमें श्री चेड् मेरे दुभाषिया और मित्र थे। वह मध्य चीन के रहनेवाले थे, जहां का उच्चारण पेकिंड् से भिन्न है। में पहले पे किड् कहा करता था। उनके उच्चारण से माल्म हुआ कि वह पेचिड् हैं। मैंने इस उच्चारण को लिखना भी शुरू किया। पीछे मालूम हुआ कि √ इस महानगरी और उसके प्रदेश के निवासी इसे बेइजिड् कहते हैं। कितने ही दिनों तक चेड् महाशय इसे मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तेमन अक्षर में लिखे नाम को दिखलाने पर भी वह 'बी' का उच्चारण 'पी' करके अपनी जगह पर जमें रहना चाहते थे। किन्तु, सितम्बर से स्कूलों में; रोमन अक्षर में चीनी प्राइमर चलने लगे और इसे माने विना काम नहीं चल सकता था कि राजधानी के नाम का उच्चारण बेइ जिड् हैं। वस्तुतः एंसे उच्चारणों का कारण यह था कि अंगोजों ने १८४० में हांगकांग को लंकर वहां अपना पर जमा लिया। वहां कान्तन का उच्चारण चलता था, जो पेकिंड की बोली से इतना अन्तर रखता है कि दोनों नगरों के निवासी एक दूसरे की भाषा सीखने में असमर्थ हैं - यह दूसरी वात हैं कि वेइजिड् की भाषा सार चीन की सामान्य भाषा है। इसलिए उससे काम चल जाता है। रोमन लिपि में अब बेइ जिड्॰ के उच्चारण को ही

१७

लिया जाता है। इस वरस वाइ सार चीनी वेइ जिड् भाषा-भाषी हो जायेंगे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि स्थानीय वालियां मरने के लिए छोड़ दी जायेंगी।

२३ जून को चीन वाँड संघ के कार्यालय को देखना आँर वहां के मिनाँ का स्वागत स्वीकार करना हमारा पहला काम था। पूर्वाहन में चैड्र महाराय के साथ हम संघ कार्यालय गये। कार्यालय एक पुराना विहार हैं, जो मिड् वंश (१३६८-१६४४ ई.) में स्थापित हुआ था। आज से दस वरस पहले आकर यदि इस विहार को कोई देखता, तां उसकी ध्मिल वदरंगी कलाकृतियां उसे अपनी ओर आकृष्ट जरूर करतीं, पर गन्दगी को देखकर उसे परिताप भी होता। आज तो सारा विहार, उसके कई खंड और वीसियाँ कमरे मरम्मत करके नये जैसे बना दिये गये हैं। सफाई के बारे में तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, जब सारा चीन उसका बती है। कार्यालय में अच्छा पुस्तकालय है। क्लुछ पुरानी वस्तुओं का संगृह भी है। संघ की तरफ से आज भोज दिया गया था। संघ के अध्यक्ष तथा मेरे पुराने मित्र गे-शे शरव-गयंछो इस समय अपनी जन्मभूमि अम-दो गर्च हुए थे। दो गृहस्थ और तीसरे भिक्ष, तीनों उपाध्यक्ष, पांच-छै अन्य सदस्यों के साथ वहां मॉजूद थे। भाजन चीनी ढंग का था। भारत में अक्सर बौद्धों पर यह आक्षेप किया जाता है कि वे अहिसा को मानते हुए भी मांस-मछली खाते हैं। बौद खाने और मारने को अलग कहकर व्याख्या करना चाहते हैं। ·/ चीन में भिक्षु वस्तुतः इस आक्षेप का ठीक-ठीक उत्तर अपने आचरण से देते हैं। चीन में भिक्षु का मतलब है क्ट्टर निरामिणहारी। चबी रा मांस का उनके भोजन में कोई सम्पर्क नहीं। इसका एक सुफल यह भी हुं आ है कि भिक्षुओं ने सकड़ों भोजन-प्रकारों का आविष्कार किया। सीया-, बीन के ही पचासी व्यंजन वनते हैं। सारा भोजन मिरच-मसाला न रहने पर भी वहुत स्वादिष्ट होता है। भिक्षुओं ने रधन को एक कला का रूप दे दिया। भोजन के बाद हम लोग अपने होटल में लॉट अये। चेहर महाशय दूसरे कमरे में इसी होटल में रहते थे। में अपने कमरे के टेलीफोन से जब चाहूं उन्हें बुला सकता था। होटल कर्मचारियों में टूटी-फूटी अंगुजी जाननेवालों की संख्या भी बहुत कम थी। अंगुजी से अधिक रूसी

जाननेवालं वहां थे। मेरा काम कभी-कभी रूसी से भी चल जाता था। दोपहर के थोड़े विश्राम के वांद्र अपराहन में हम मिड्-प्रासाद गये। पहले उसके वाहरी विश्राल प्रांगण के एक छोर पर अवस्थित जन-वीर स्मारक स्तंभ देखा। नये चीन के निर्माण में जिन वीरों ने सर्वस्व अर्पण किया है, उनसे सम्बन्धित घटनाएं इस विश्राल स्तंभ पर पत्थर पर उत्तीर्ण हैं। प्रधान हार के नाम थ्येन्-आन्-मिन् का अर्थ हैं स्वर्ग शांति द्वार। चीन और रूस में शांति का जवर्दस्त आन्दोलन चल रहा है। हर जगह शांति का नाम सुनाई देता था। यह कैसा संयोग है कि मिड्-प्रासाद के प्रधान द्वार का नाम स्वर्ग शांति द्वार हैं।

यह प्रासाद नहीं, एक छोटा सा नगर हैं, जिसका निर्माण १४१० ईसवी में हुआ था। चार-छैं घन्टे में इसको देख पाना असंभव है। द्वार के भीतर घुसते ही संगमरमर जैसे सफेट पत्थर के कलापूर्ण पांच फुल हैं। पत्थरा ं पर नाग की सुंदर प्रतिमाएं खुदी हुई हैं। उनको पर करने पर थाई-हों-थीन महाशाला आती है, जो विशाल स्तंभों के ऊपर खड़ी है। सभी कामा के लिए काष्ठ का प्रयोग किया गया है। पत्थर के होने पर शायद यह शाला उतनी सुन्दर नहीं होती। चीन के समाटों का अधिषेक यहीं होता था। नववर्ष को यहां दरवार लगता था। महत्वपूर्ण युद्ध घोषणाएं यहीं रखे सिंहासन पर बैठे समाट किया करते थे। उच्च कर्मचारियों के पद की परीक्षा भी यहीं होती थी। शाला में घुसते ही तख्ती पर ये सब वातें लिखी मिलती हैं। चीनी इतिहास के विद्यार्थी को कितनी ही ज्ञातच्य बातें यहां से मालूम हो सकती थीं। आगे तो प्रासाद के बाद प्रासाद चले गये थे, जिनके चारों तरफ खुली जगह थी और दोनों छोरों पर एक मंजिला बहुत से महल खड़े थे। महलां में सुंदर चित्र बने हुए थे। महल की छत्तें चमकते सोने जैसी पीली खपड़ौलों की थीं। कम्युनिस्टों के शासन संभालने से पहले ये महल वड़ी उपेक्षित अवस्था में थे। च्यांग काई-शंक को इनकी परवाह नहीं थी। वह तो यहां से राजधानी उठाकर नानुकिह्- ले गया था। कम्युनिस्टों ने शासन की वागडौर संभालते ही इस प्रासाइं की और ध्यान दिया और आज वे नयनाभिराम रूप में दिखाई पड़ते हैं। अंतिम छोर पर एक उद्यान था। उद्यान नहीं उपवन कहना चाहिए, क्योंकि यह

वस्तुतः वन जेंसा था। उसी तरह के देवदार और दूसरी तरह के पंड थे। पांच-छे शताब्दियों के बूढ़े पेड़ दूसरे ही रूप में होते हैं। उनमें कोटर पड़ जाते हैं, जिनमें पानी जमा होता है और फिर कीड़े अपना काम शुरू कर देते हैं। यहां कोटरों को सीमेन्ट से बन्द कर दिया गया है। इससे कीड़े नुकसान नहीं पहुंचा पाते और वृक्षों को हजार वर्ष तक ले जाया जा सकता है। अकृतिम सौन्दर्य कैसा होता है, यह जंगल में ही देखा जाता है। उसे यहां शहर और प्रासाद के भीतर हम देख सकते थे। उपवन के अंत में कृतिम शैल था—शिलाएं स्वाभाविक रूप में रखी गयी थीं।

क्रीड़ा पर्वत से हम दाहिनी और को मुड़े और रानियों और दूसरी महिलाओं, शायद समाट के निवास महलों में घुसे। अब यह म्युजियम का काम दे रहे थे। संग्हालय के बहुत से कमरे थे। यहां ४००० ईसा-पूर्व से १६१९ ई. तक का इतिहास क्रमशः प्रदृश्तित किया गया था। इतिहास नवपापाण युग से शुरू होता था। इतिहास के पोथों के पढ़ने से शायद इतना ज्ञान न होगा. जितना इन संगृहालयों को देखने से। हर जगह पथ-प्रदर्शक भाषण देकर हरेक चीज के महत्व को बतलाते थे। एक जगह में ने एक घोड़े के साथ सवार की लकड़ी या मिट्टी की मूर्ति देखी। चेड़् महाशय ने पथ-प्रदर्शक से उसके बारे में जानने की कोशिश की। उसे भी मालूम नहीं था। में ने कहा यह तो कूचा (सिक्याड्) की हैं। स्वार की पोपाक कूचियों जेंसी हैं। उसकी ऊंचाई सात-आठ इंच से अधिक नहीं थी, इसलिए मूर्ति से सारा विवरण नहीं मिल सकता था। कूची लोग पीले वालों. नीली आंखों और अत्यन्त गोरे रंग के होते थे। नृत्य, संगीत और कला से उनको बहुत प्यार था। इसके लिए वह चीन दरबार में अक्सर कुलाये जाते थे।

देखते-देखते हम घड़ियों के संग्रहालय में गये। योरपीय देशों से भेंट में या खरीदकर चीन समाटों के पास अठारहवीं राताच्ही से ही इहुत सी कीमती घड़ियां आने लगी थीं। उनको यहां रखा गया था। संख्या पचास से कम क्या होगी। घड़ियों में सुंदर मूर्तियां लगी हुई थीं जो चावी युमातं ही निश्चित समय पर नाचने लगती थीं। कुछ से भिन्न राग निकलतं थे। प्रदेशिका चावी घुमाकर हर घड़ी की व्याख्या करती थी। सव इंखने में हमने उस दिन चार घंटा लगाया।

कलकता से ही पता लगा था कि बाइ कांख में फ़ौड़ा सा निकल रहा हैं। पंसिलिन लेने का खयाल आया, पर आज-कल करती-करते वह नहीं बन पड़ा। अब अधिक रुका नहीं जा सक्ता था। फोड़ा पक रहा था। डायबैटीज (मध्मोह) वेंसे कोई व्याधि नहीं है, पर फोड़ा या घाव के समय वह खतरनाक वन सकती है। उसी दिन शाम को अस्पताल में जाकर हमने फोड़ा चिरवा दिया। डाक्टर ने एक तरह के पानी का इस्तेमाल किया जिससे फोड़े की जगह सुन्न हो गयी और आसानी से उन्होंने चीर दिया। दो-तीन दिन तक उसके उपचार के लिए अस्पताल जाना पड़ा। अस्पताल होटल से बहुत दूर नहीं था। कार उसके संकर दरवाजे से होकर भीतर चली जाती थी। जिस समय यह मकान बनाया गया था, उस समय यह ख्याल भी न होगा कि यहां मोटरं आया करंगी। अस्पताल विशाल हैं और एंसे कई अस्पताल इस नगरी में हैं, पर पेकिङ् की आवादी ६२ लाख हैं, इसिंतए बीमारों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। प्रतीक्षा करने का प्रबन्ध बहुत अच्छा था। कम ऊंची वेंचें बँठने के लिए थीं और ढंर के ढंर चित्रमय कहानियाँ की पुस्तिकाएं वहां पड़ी थीं। प्रतीक्षक उन्हें लेकर यहते रहते थे।

२४ जून को हम बाँद संस्थान देखने गये। यह बाँद उच्च शिक्षा का महाविद्यालय हैं। ग्यारह अध्यापक और एक साँ छात्र, यहां रहते और पढ़ते हैं। छात्र सारे चीन से आये हैं। अध्यापकों में दो ऐसे भी अध्यापक थे जो दस वर्ष से अधिक तिब्बत में रह चुके थे। उनसे मुभे तिब्बती में बोलने की छूट हो गयी थी। यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि भारत के सर्वश्रेष्ठ नेयायिक धर्मकीित के "प्रमाणवाितक" का तिब्बती से चीनी में आधा अनुवाद हो गया हैं। बीस से चालीस उम् तक के तरुण भिक्षु इस संस्थान में प्रविष्ट होते हैं। उनका सारा खर्च संस्थान उठाता हैं। संस्थान में बाँद प्राचीन कलाकृतियों का एक अच्छा संगृह हैं। हुएनसांग के कमरे में उनकी कुछ हड्डी और सारी अनुवाद की हुई पुस्तकें हैं।

कम्युनिस्ट शासन की स्थापना से पहले ये पुरानी इमारते उह-डिमला रही थीं। बाँद्र संघ ने छः भाषण करने के लिए भी मुभी निमंत्रित किया था। पर में तीन ही भाषण कर सका। आज के भाषण का कई छात्रों ने नोट लिया। पूर्वाहन और अपराहन दोनों में में भिन्न-भिन्न जगहें देखने बाहर जाया करता। पैकिंड्-की इमारतें दो तरह की हैं। एक सनातन और द्सरी अत्यन्त अभिनव। अभिनव इमारते पंच-मंजिला, सत-मंजिला और अत्यन्त विशाल हैं और उनमें से अधिकांश पुराने नगर से वाहर वनी हैं। सनातन इमारतें एक-मंजिला हैं और चीनी लोगों के आकार के अनुरूप ही नाटी होती हैं। बाहर से दंखने में तो वह और भी विशेषता शून्य दीख पड़ती हैं। समाटों के वक्त में दो-मंजिला मकान वनाना निषिद्धं था। सम्प्राट सङ्क पर से अपनी सवारी पर निकलें और किसी का परे उनके सिर के ऊपर रहे, यह भारी अपमान था। इमारते एक मंजिला बनायी जाती थीं। राखी रंग की इंटें इमारतों के वनाने में इस्तेमाल होती थीं। मालूम हुआ कि पकने पर इंटें यहां भी लाल ही रंग की होती हैं। पर गरमागरम ईंटों को यदि पानी में डाल दिया जाय, तो इनका रंग राख जैंसा हो जाता है। सारे चीन में ऐसी ही ईंटों का चलन हैं। अब ऐसी इमारतों को बहुत दिन तक बर्डाश्त नहीं किया जा सकता, क्यों कि शहर को आसमान की और बढ़ाने से यातायात की लम्बाई कम हो जाती है। एक मंजिला रखने पर वह कई गुना वढ़ जाती हैं। शहर के भीतर भी बहुत सी नई इमारतें वन गयी हैं। सभी दहे होटल शहर के भीतर हैं। पेकिड् शहर एक विशाल चहारवीं वारी से घिरा हुआ है। इसकी दीवारें इतनी मोटी हैं कि उन पर तीप के गोलों का भी बहुत कम असर होता था। दीवार अठारह-कीस हाथ चाँड़ी और करीह उतनी ही जंची हैं। बीच में मिट्टी भर कर चारों तरफ पक्की राख़ी इंटी का कंचुक हैं। अद बहुत जगह दीवारें गिरा दी गयी हैं। जो बाकी हैं, वे भी चन्द दिनों की मेहमान हैं। हां, भव्य दरवाओं स्मारक के तौर पर सुरक्षित रखे गर्य हैं। शहर अब नगर प्राकार से बाहर बहुत दूर तक वढ़ गया है। कहीं कल-कारखाने वने हैं और केहीं शिक्षणालय।

साइकित रिक्सा अभी भी पैकिड् में देखने में आता है, पर उनकी संख्या कुछ सो से अधिक नहीं है। जल्द ही वे नामशेष रह जायेंगे। यह गमी का दिन था. लेकिन इतनी नहीं कि बाहर जाने में कोई दिक्कत

होती। सड़क पर साइ किल रिक्शा दो तरह के दिखाई पड़ते थे। सवारी के रिक्शा में या तां एक आदमी के बैठने की जगह थी या उसको पालकी की तरह एसा बनाया गया था कि उसके भीतर की दो वंची पर आठ शिश्रुशाला वाले बच्चे आराम से बैठ सकते थे। इनसे अधिक माल ढोने वाले रिक्शे थे। शहर के एक एक टुकड़े रद्दी, या मशीनों से काटकर फें के कागज के टुकड़ों को लादकर ये रिक्शे फेंक्टरियों में पहुंचाते थे। दूसरी तरह का भी माल ये ढोते थे। चेल गाड़ियां यहां नहीं थीं, न भींसा गाड़ियां ही। गाड़ियों में अधिकतर खच्चर, घोड़ो या गदहों जते होते थे। गदहों कां यहां गाली नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह चलने में बहुत तेज होते हैं। जब उन्हों मारने की कौन सोच सकता है? हां, यहां के गदहे हमारे यहां के गदहों से ज्यादा बड़े होते हैं। हलों में भी यहां एक गदहा या खच्चर या घोड़ा जुतता था। दक्षिणी और मध्य चीन में भींस-भींसे और गाय-बैल। जोते जाते हैं। गाय-भींस के दूध से चीनियों को कभी कोई वास्ता नहीं। रहा हैं, इसलिए उनको गाड़ी या हल में जोतने से वे कैसे बाज आते।

२४ को हम लामा विहार देखने गर्य। इस विहार की स्थापना थाड् काल (६९५-६०४ ई.) में हुई थी। अनेक हाथों में जाते जाते यह युवराज युड् चन का महा-प्रासाद बना। राजा होने के बाद युवराज ने इसे बाँद्ध विहार में परिणत करवा दिया। तिब्बत और मंगोलिया के भिक्ष यहां रहते, इसीलिए यह लामा विहार के नाम से प्रसिद्ध हैं। आजकल साठ मंगोल भिक्ष यहां रहते हैं। इनके प्रधान (नायक) भिक्ष नेपाल में मुक्के मिल चुके थे। उन्होंने विहार दिखलाया। इतनी विशाल इमारत के लिए साठ भिक्ष विल्कुल कम थे, इसलिए अधिकतर मकान खाली पड़े थे। सफाई में कोई कसर नहीं थी। अतिविशाल मुख्य मूर्ति भाती बुद्ध मेंत्रेय की थी। मूर्ति के सामने रात-दिन दीपक जल रहा था। छोटे मन्दिरों में से एक में तांत्रिक युगनद्ध मूर्तियां भी थीं। छः प्रतिमा गृह थे।

वहां से लाटते समय पे-हाई (उत्तर सागर) नामक कृतिम सरोवर के पास नवनागों की भित्ती देखने गये। नाना रंगों के बीनी मिट्टी के खंडों से ये नवनाग १४९७ ईसवी में बनाये गये थे। इनकी चमक देखने से ऐसा

मालूम होता था कि आज ही उनको दीवार में बैठाया गया हैं। दीवार २७ मीतर लम्बी, पांच मीतर चाँड़ी, १.२० मीतर ऊंची हैं। पे-हाई सरोवर का निर्माण ग्यारहवीं शताब्दी में हुआ था। सरोवर को चाँकोर या गांत यनाने से वह कृतिम मालूम होता, इसलिए इसको टेढ़ा-मेढ़ा खोदा गया हैं। इस अति-विशाल सरोवर से जो मिट्टी निकाली गयी, उसको जमाकर पहाड़ बना दिया गया। उसमें स्वाभाविकता दिखलाने के लिए शिलाएं भी लगी हैं और आदमी के हाथ को छिपाने की पूरी कोशिश की गयी हैं। देवदार और दूसरी जाति के वृक्षों से पहाड़ ढका हुआ हैं। ऊपर १०४४ में बनवाया गया पेन्-छंन वृद्ध मन्दिर हैं। १६ हीं सदी में जापान और योरप के सात राज्यों ने पेकिड् पर आक्रमण किया था। उस समय उन्होंने कई बुद्ध मृतियों को खंडित कर दिया। सरोवर के किनार समतल भूमि पर बने इस विहार को मरम्मत करके नया करने की कोशिश की गयी। मरम्मत का काम १६४२ में पूरा हुआ। मन्दिर के साथ लगा हुआ एक छोटा सा संगृहालय भी हैं।

अपराहन में हम पंचस्तूप विहार देखने गर्थ। इसका द्सरा नाम वज़ासन (बोध गया) विहार भी हैं। चौंदहवीं सदी में किसी भारतीय भिक्षु ने आकर बोध गया के मन्दिर की नकल पर इस मन्दिर को बनवाया था। कला दर्शनीय नहीं हैं, पर यह एक ऐतिहासिक चीज हैं। वृद्ध मंगोल पुजारी ने जब सुना कि में भारत का हूं, तो वह गद्गद हो उठे।

रात को "रुधिर त्फान" नाटक देखने गये। यह १६२२ की घटना पर आधारित था। नाटकघर में पंखे का इन्तजाम नहीं था। लोग अपने पाक्ट से निकालकर जरूरत पड़ने पर पंखा भलते थे। गर्मी के मारे में इतना परेशान था कि नाटक देखने में मन नहीं लगा।

२६ जून को में पूर्वाहन में "चीन सचित्र" का कार्यालय देखने गया। यह एक विशाल कार्यालय हैं। यहां से हिन्दी ही नहीं, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, रूसी, वर्मी, इन्होनेशी, वियतनामी, जापानी, स्यामी आदि भाषाओं में पत्र-पत्रिकाएं तथा पुस्तकें छपती हैं। एशिया की भाषाओं में सबसे अधिक हिन्दी "चीन सचित्र" छपता है। एक ही साल में उसकी गृहक संख्या ९२ हजार हो गयी। श्री जानकीवल्लभ जोशी चार-पांच हिन्दी

जाननेवाले चीनी तरुण-तरुणियों के साथ इसमें काम करते हैं। उनके साथी आमप्रकाश कुछ महीनों वाद मेरे वहां रहते ही भारत से आ गर्य थे।

२६ को ही अपराहन में हम राष्ट्रीय पुस्तकालय गर्य। इसका आरंभ वारहर्वी शताब्दी (सुड्-काल) में हुआ था, यानी यह आठ सा बरस पुराना हैं। यह उस समय स्थापित हुआ था जब दिल्ली में मुसलमानी शासन -कायम भी नहीं हुआ था। आठ शताब्दियां तक निरन्तर किसी संस्था का अस्तित्व हमारे लिए तो आश्चर्य की बात है। आज यहां पचास लाख कितावें हैं, जिनमें दो लाख हस्तीलिखित हैं। प्रधान पुस्तकाध्यक्ष ने हर चीज को दिखाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन आधी करोड़ पुस्तकों में चूमने के लिए समच निकालना मेरे लिए मुश्किल था। में में पूछा कि सबसे पुरानी हस्तिलिखित पुस्तक कब की हैं। उन्होंने बतलाया कि ४४९ सन् की जो तुड् ह्वान गुफा से हमें मिली है। यह पुस्तक गुप्तकाल की ठहरी। तुड्-हवान की आठ हजार कंडलीकृत पुस्तकों यहां लाकर रखी हैं। गुफा से मिली हजारों पुस्तकों-तालपत्र या कागज की-विदंशी लूट लें गर्य। इतने पर भी आठ हजार पुस्तकों का बचा पाना छोटा काम नहीं हैं। तुड्-ह्वान आर द्सरे पुराने हस्तलिखित ग्रन्थों के बारे में चीनी विद्वानों ने पुस्तकों लिखी हैं। वे हमारे लिए भी वहुत लाभवायक हैं। ं इंखें चीनी से उनका हिन्दी में अनुवाद कव तक हो पाता है। द्सवीं सदी का छपा हुआ गृन्थ भी तुड् ह्वान से मिला। हान् चाउ के एक स्तूप में ६७५ ई. में मुद्रित धारणी संगृह प्राप्त हुआ। इस पुस्तकालय में उस समय के मुद्रित कई चीनी त्रिपिटक रखें हुए हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय को देखकर मेरे मन में ख्याल आता था कि क्या दिल्ली में भी कभी एसा पुस्तकालय स्थापित होगा।

२० जून को अपराहन में ध्येन-तिन बाग देखा। यह पैकिंद् का सबसे वहा उद्यान हैं, जिसमें पांच हजार देवदार के वृक्ष हैं। देवदार दुनिया का सबसे सुन्दर वृक्ष हैं। पर यह वहीं होता हैं, जहां साल में कुछ समय वर्फ पड़ती हो। भारत में हिमालय का नो-दस हजार फुट से ऊपर का भाग इसको स्वाभाविक क्षेत्र हैं। पर अंगूंजों ने मसूरी, शिमला, लेंसडोंन, द्रांजिंतिंग आदि में भी देवदार लगार्थ हैं। अपनी स्वाभाविक भूमि में

हिमालय का देवदार अत्यन्त विशाल होता हैं। यहां की भूमि भी उसके लिए अस्वाभाविक नहीं थी, पर वे उतने विशाल नहीं थे। यहां लकड़ी से वने वृत्ताकार प्रार्थना मन्दिर में चीन समाट प्रार्थना करने के लिए आया करते थे। एक काठ का लघु मन्दिर बना हैं, जिसके आगे चहारदीवारी की एक तरफ की भीत से सटकर अगर आप धीमें से भी वालें, तो आवाज उससे पचास हाथ दूर की दीवार के पास प्रतिध्वनित होकर साफ सुनाई देती हैं। वाहर एक गोल चवूतरा संगमरमर का बना हुआ हैं। यहां भी शब्द प्रतिध्वनि वीच में खड़ा होने पर सुनने में आती हैं। बड़ा मन्दिर १४२० ईसवी में बना था। १८८६ में बिजली गिरने से यह बिल्कुल जल गया। लकड़ी का होने से वैसा होना स्वाभाविक था। अब जो मन्दिर का ढांचा है, वह प्रानी बुनियाद पर फिर से बनाया गया हैं।

उस दिन रेलवे मन्त्रालय प्रदर्शनी देखी। दुर्गम पहाड़ों में रेल पथ का निर्माण कॉसे हो रहा है, इसे इस प्रदर्शनी द्वारा दर्शक अच्छी तरह समभ सकता है। कई जगह पहाड़ के ऊपर पड़ी हिलने-डुलनेवाली शिलाओं से रेल को खतरा रहने के कारण कई सुरंगें बनाकर बारूड़ भरके पहाड़ी के ऊपरी भाग को विल्कुल उड़ा दिया गया। कितनी ही जगहों पर टेड़े-मेड़े रास्ते से रेल पथ को ऊंचाई पर ले जाने की जगह सुरंगें बना दी गयी हैं। प्रदर्शनी का दर्शक और विद्यार्थी पूरी तौर से लाभ उठा सकें, इसके लिए हर कमरे में व्याख्यान का प्रबन्ध था।

२६ जून को पींकड़ में बने नये कपड़े कारखाने को हम देखने गये।
पहले एक, दो, तीन संख्या के कारखाने अलग-अलग थे। दूसरे नम्दर का
कारखाना १६४५ में काम करने लगा था। आजकल इसमें सबेरे साढ़े हैं
बजे कार्य आरंभ होता है। कमकर तीन पालियों में काम करते हैं। बारह
हजार कमकरों में ७० प्रतिशत स्त्रियां हैं। ६ हजार कमकरों के लिए यहीं
घरों के एक सौ ब्लाक बने हैं। सबसे कम वेतन ६० युवान (१२० रुपया)
मासिक हैं और सबसे अधिक पानेवाले इंजीनियर २०० युवान पाते
हैं। कितने ही चतुर कमकर भी उनके बराबर तनख्वाह ले रहे हैं। कारखाने
के सभी यंत्र स्वदेश में बने हुए हैं। कुल २ लाख ६० हजार तकुए और
६ हजार कर्य हैं। सारा काम औटोमैटिक हैं। रुई हालने से लेकर कपड़ी

के थानों की गांठ वांधने तक मशीनें ही सामान को एक जगह से द्सरी जगह पहुंचाती हैं। कारखाने के शिश्युशाला व बालांद्यान आदि में दस हजार बालक हैं और छैं साल की पढ़ाई वाले स्कूलों में दो हजार। अस्पताल में एक हजार चारपाइयों का इन्तजाम है। प्रस्ति गृह इनसे अलग हैं। २१ भोजनशालाएं हैं जिनमें से तीन में सिनेमा, नाटक आदि के लिए वड़े-बड़े हाल हैं। एक स्त्री २४६ तक ुओं पर नियंत्रण रखती हैं। ९१ काउन्ट के सूत कार्त जाते हैं। २२ करघों पर एक स्त्री का नियन्त्रण भी कात हल जनक था। हाल व कमरे वायुनियंत्रित हैं। प्रति दिन साढ़े पांच लाख मीतर कपड़ा यहां बनता हैं। द्ध पिलाने वाली माताओं के लिए खास कमरे हैं। आठ मास के वाद द्ध छुड़ा दिया जाता हैं। चीन में वच्चे या जवान किसी का भी द्ध पीना सनातन धर्म के विरुद्ध माना जाता था, पर अब यह प्रथा धीरे-धीरे टूट रही हैं। भाजनशाला में एक बार के भोजन के लिए १०-२५ शतांक (सेन्ट) लिया जाता है। मांस-मछली लेनें पर दाम अधिक होता हैं।

कारखाना दंखने कं वाद हम कमकरों के निवास गृहों में भी गर्थ। प्रायः एक परिवार के लिए दो कमरे थे। रसोई, स्नानगृह आरे पाखानें का भी अलग प्रवन्ध था। रसोई भी लोग अक्सर अपने घरों में बनाते हैं।

#### ग्रीष्म प्रासाद

यह चीन का अत्यन्त दर्शनीय स्थान हैं। यह अति-विशाल और सुन्दर बना हैं। पेकिड् नगर से बीस मील से कम दूर नहीं होगा। पर दर्शनाथियों के लिए यह पेकिड् का ही अंग मालूम होता है, क्यों कि हर समय वसें वहां जाने के लिए तैयार रहती हैं। यहां एक सागर जैसा महासरावर हैं, जिसकी मिट्टी निकालकर चारों तरफ विखेरने की जगह एक और पहाड़ी की तरह जमा कर दी गयी हैं। वह देवदार वृक्षों से ढकी हैं। पहाड़ी होने के भूम को पक्का करने के लिए जगह जगह शिलाएं सावधानी के साथ बेतरतीव रख दी गयी हैं। इसका निर्माण बारहवीं शताब्दी में—आज से आठ सा वर्ष पहले— किन वंश के समय हुआ

था। मरम्मत और विस्तार पीछ तक होता रहा है। इसमें सरोवर के विजारे पर्वत-पार्श्व में कर्ड़ दिशाल मिन्दर और विहार हैं। मंचू वंश की कालरूपिणी वृद्धा सामाज्ञी कीर्ति की वहुत भूखी थी। नाँरोना को मजनूत गरनं के लिए करोड़ों युवान जमा किये गये थे। उसे जहाजों पर खर्च करने के बजाय बुढ़िया ने महल बनाने और मंदिरों पर खर्च किया। यह उन्नीसवीं सदी के अन्त की कृति हैं। प्रधान द्वार से ही दर्शकों का ध्यान यहां की प्रदर्शित चीजों तथा हमारतों की और आकर्षित हो जाता है। द्सरी बार आने पर में इस पहाड़ पर चढ़ने योग्य नहीं रह गया था, लेकिन पहली बार ऊपर तक गया था। बिल्कुल पहाड़ी यात्रा मालूम हो रही थी। ऊपर पहुंचने पर परले पार कई उद्योग नगर दिखाई पहे. जिनमें उच्च कारखाने अभी बन रहे थे। रीढ़ पर से होते सबसे क्तपरी बुद्ध मन्दिर पर पहुँचै। आठ राज्यों नै १६०० ई. में चीन पर जो आक्रमण किया था. उसमें भीषण अत्याचारों के साथ-साथ उन्होंने मन्दिरों, प्रासादां आर मूर्तियां को खांलकर लूटा। पंकिड् के मिड् प्रासाद की ल्ट की तरह गीज्म प्रासाद की भी वहुमूल्य चीजें ल्टी गर्यो। मन्दिर सं अब सीदियां द्वारा हम नीचे उत्तरने लगे। ये सभी एक ही मन्दिर की अनेक मंजिलें मालूम होती थीं। आज इतवार का दिन था, इसलिए दर्शकों की बड़ी भीड़ थी। नीचे उत्तरकर हम वहां पहुंचे, जहां छत्त के नीचे चला जाता द्विया का विशाल पथ था। सामाजी के नीचे के महल में उसके जीवन सम्बन्धी वहुत सी वस्तुएं प्रदर्शित की गयी थीं। उसके शयन अक्ष को पूर्ववत् दिखलानं की कोशिश की गयी थी। उसके एक भाग में तिङ् ली क्वांग भोजनालय स्थापित था। यहीं हमने मध्याहन में भौजन किया। बाहर निकलकर कुछ देर तक सरोवर की कहार तट से देखते रहे। एक पत्थर की विशाल नोका बनी थी। देखने में दह असली वजड़े सी मालूम होती थी। छोटी-छोटी नावें तो सरोवर में हजारों थीं। तरुण-तरुणियां हजारों की संख्या में तराकी का आनन्द लं रहे थे। गैलानियों में कितने ही रूसी भी थे। वहां के दूरय देखने से छुद्दी के दिनों में विसी पारचात्य नगर का स्मरण ही आता था। छोटी नाव को ले आते मल्लाह को देखकर आदमी को खबाल होता कि यह उसी की नाप

होगी। पर यहां कोई भी वैयक्तिक चीज नहीं थी। सभी किसी न किसी संस्था के साथ सम्बद्ध चीजें थीं। दोपहर का वक्त उत्तना प्रिय मालूम नहीं होता। पेकिड् भी गरमी में गरम हो जाता हैं। वहां से नाव में हम सरोवर के बीच अवस्थित द्वीप पर गर्च। च्यांग काई-शंक के शासन के अन्तिम दिनों में यदि हम आतं, तो सरोवर को न एसा स्वच्छ पातं और न महल और कृत्रिम पहाड़ी को इतना परिष्कृत और सुन्दर। सष्ट्र के नवनिर्माण के साथ-साथ कम्युनिस्टों ने इन कलाकृतियों, ऐतिहासिक स्मारकों की ओर भी ध्यान दिया हैं। लाखों-करोड़ों हाथ जब काम करने के लिए तैयार हों, तो वे जादू-मन्तर का प्रभाव रखते हैं। यह यहां देखने से मालूम होता हैं।

## पश्चिमी देशों की बर्बरता

इंगलेंड, अमरीका, फ्रांस, जर्मनी, रूस, आदि सात योरोपीय और जापान इन आठों राज्यों ने मिलकर सन् १६०० में चीन पर आक्रमण किया था। उन्होंने कितनी क्रूरता और नृशंसता का परिचय दिया, इसे चीनी अव भी नहीं भूले हैं। अंग्रेजों ने इस लड़ाई के लिए हिन्दुस्तानी सेना को भेजा था। सातवीं राजपूत सेना (जिसमें ठाकुर गदाधर सिंह भी थे) २६ जून को कलकता से रवाना हुई और १९ जुलाई को हांगकांग पहुंची। उन्होंने "चीन में तेरह मास" पुस्तक लिखी, जो १६०२ में छपी। आज उसका नाम कुछ बूढ़े लांग ही जानते हैं। पं० बनारसी दास चतुर्वेदी ने २२ फरवरी १६५६ के "साप्ताहिक हिन्दुस्तान" में इस पुस्तक से कई उद्धरण देकर एक लेख लिखा है, जिसमें कहा है: "जिस चीन की दुईशा पर ठाकुर साहव ने अपनी पुस्तक में जगह जगह आंसू बहाये हैं, वह अव दिन-दूनी रात-चोगुनी उन्नित कर रहा है और कितने ही अंशों में भारत से कहीं अधिक आगे वढ़ गया है।"

ठाकुर साहव विदेशी सेना के अत्याचार के बारे में लिखते हैं:

"सर्वेस हुआ, जाग पड़े। फिर वही छश्य, वही भस्म होते हुए गांव, घूमते हुए कुकुर, पड़े हुए मुद्रा। शायद पचास-साठ गज भी आगे न बढ़ते होंगे कि दो एक लाशें किनारे पर पड़ी दीख जाती थीं। "अनुमानतः संकड़ों लाशें ताकू से टीनिसन (ध्येन्चिन्) के मार्ग भर में मिलीं। किन्हीं को कुकुर चवाते-नोचते हुए और कोई जल में बहती हुई और बहुतेरी किनारों पर विश्राम लेती हुई।

"गांव तां प्रायः सभी फुंके हुए थे, ग्रामीण कोई भी नहीं था, परन्तु प्रत्येक भस्मढेरी पर एकाध भंडी फ्रांसीसी, रूसी या जापानियों की डोलायमान हो रही थी। कहीं-कहीं किसी गांव में कोई-कोई जीवित वृद्ध (कंकाल मूर्ति) लाठी के सहारे खड़े देखे गये। पत्थर हदय भी उनकी अवस्था को देख पसीज जाता।" आगे वह फिर लिखते हैं:

"हमारा हदय द्रवित होने की कोई आवश्यकता तो नहीं थी, क्यांकि चीनी लोगों से युद्ध ही करने तो हम आये थे। परन्तु अपने से मिलत् रंग को दंखकर कर्तव्य में नहीं तो मन में अवश्य ही एक 'भाव' उत्पन्न हुआ था। चीनी लोग बोंद्ध धर्मावलम्बी हैं, हिन्द्रुस्तान के सहधर्मी हैं। एशिया खंड के निवासी होने से निकट खंदेशी भी हैं। रंग-शह रस्म-रिवाज में भी बहुत भेद नहीं है। फिर क्यों परमेश्वर ने इन पर विपद काल डाला? क्या इनका सहाय होना परमेश्वर को न चाहिए था?"

एक जगह वह लिखते हैं:

· ''चीन की कंगाली का हेतु आर उन्मति की रुकावट जैसे अफीम हैं. उसी भांति हिन्दुस्तान की कंगाली का हेतु और उन्मति में रुकावट विदेशी वस्त्र आदि पदार्थों का व्यापार हैं।...

"सो उस छारखार जले-भजे छाक्त्याह जनहीन टीनिसन (ध्यंन्-चिन्) में भी मुभको कई कुलकलंक देश-कालिमा चीनी मूर्तियां रेशमी पांशाक पहने, लम्बी चांटी लटकाये दीख पड़ी थी। यदापि ये सब हमारे राहायक थे, भेदिये थे, जास्स थे, देश की सब प्रकार की खबरें देते थे, रस-पानी की भी सहायता करते थे और कटाकट अंग्रेजी आदि यिदेशी भाषाएं बोलते थे, परन्तु सच्चाई के अनुरोध से और अपने गुरु वर्ग अंग्रेजों के मुंह से भी एसा ही मुने रहने के सबब से मेंने इन चीनियां को कुल-कलंक और देश की कालिमा कहा है। सभ्य जगत में सभी सभ्य लोग ऐसा ही कहते हैं और मानते हैं।...

"चीन में लूटखसीट और अत्याचार देखकर हम खूव अधा गये, देखने-सुनने की अधिक लालसा या कसर वाकी नहीं रह गयी।

"टीनिसन (थ्यंन्चिन्, १६४८ में आबादी २० लाख) एक बड़ा समृद्धिशाली नगर था—वेंक, टकसाल सभी कुछ थे। सो वहां पर जापान रूस, फ्रांस, ने खूब हाथ लगाये। अन्य माल असवाव के सिवाय संकड़ों टन चांदी ही रूसी और फ्रांसीसी फाजों ने लूटकर जमा की थी।"

उजड़े हुए टीनसिन में जब अंग्रेजी और हिन्दुस्तानी फाँजें पहुंचीं, त्तव उन्होंने जिस अमानुषिकता का वर्ताव किया उसे स्पष्टतापूर्वक लिखने में ठाकुर साहब ने वड़े साहस से काम लिया हैं:

"शहर के सभी लोग भाग गर्य थे। उजाई हो रहा था। वर्चखुचे अपाहिज लोग जो रह गर्य थे, उनका यात्किचित असबाब बन्द्क के सहारे छीन लाना सिपाहियों की अच्छा गाँरेव (?) प्रकट करता था। सिपाहियों की पाटियां जाकर अपनी आवश्यकीय चीजें सन्द्क-बक्स, मंज, कुर्सी, कपड़े-पोस्तीन, खच्चर-टट्टू, रिक्शा-गाड़ी आदि सभी कुछ लाते थे। घड़ी-छड़ी, छाता-पंखा सभी कुछ लूटकर आता था—कहीं-कहीं चीनों को धमकाकर आरे-कहीं यमपुरी भंजकर। किसी चीज की मांग होने पर तिनक भी विलम्ब होने से असहाय चीन को सशरीर अर्पण होना पड़ता था—अवश्य ही चीज का चाहनेवाला केवल चीज ही लेता था और लोथ को द्यापूर्वक कुकुरों को भोजनार्थ दान कर

"कहा भी तो हैं:

. "दान में दान देय, तीन लोक जीति लेय।

"चीना सशारीर इनपर न्योंछावर होता था और ये लोग निर्जीव लोथ को कुतों को दान कर देते थे। हिन्दुस्तान की म्यूनिसिपौलिटियाँ में देखा था कि डोम को कुत्तों को मारने के लिए दो-चार आना फी मूंड मेहनताना देकर सालाना या छमाही कुकुर-मृक्ति की जाती थी। वस यही दृश्य वहां मनुष्य-मृक्ति का समभ लीजिए। जिसके पास थोड़ा भी माल मेहनताना भर को होता था, वस उसी को मृक्ति दे दी जाती थी। फरक यही था कि हिन्दुस्तान के कुकुरमार डोम होते थे —यहां के मानुषमार सुसभ्य लोग और भले-भले हिन्दू लोग भी थे।

"एक जगह देखा गया था कि एक जवान चीना को सात-आठ विदेशियों ने मिलकर लातों-लात मार डाला। बीस गज की भूमि पर वूट की ठांकरों से उसको लथाड़ ते और फुटबाल की भांति फेंकते थे। जभी वेचारा उठना चाहता था, तभी ठोकरों से गिरा देते थे और सब और से ठोकरों मारकर घंटा-डेड़ घंटा तक खेल-खेलकर प्राण ले डाला। ये सभी खिलाड़ी सब सभ्य जातियों के थे।

"एक चीना दुभाषिये को धक्के मारकर जमीन पर गिरा दिया गया और फिर ककरीली भूमि पर उसे घसीटा गया और जब वह अधमरा हो गया, तब पिस्ताल की गोली से उसका काम तमाम कर दिया गया।"

ठाकुर साहब लिखतं हैं:

"कहते मुंह मलीन होता है कि इस पैशाचिक क्रूरता और हत्या में हिन्दुस्तानी स्निपाही भी कहीं-कहीं सने हुए थे।"

हम गूष्मि प्रासाद से ही आज के प्रोग्राम की इतिश्री नहीं समभते थे। वहां से कार द्वारा थाड़ कालीन (सातवीं नवीं सदी) विहार में गये जिसमें निर्वाण शेंचा में पड़े बुद्ध की मूर्ति थी। विहार का नाम तुषित विहार हैं। वहां से आर कितनी ही दूर पर एक पुराना विहार मिला जिसका चरमा अपने शुद्ध और शीतल जल के लिए वहुत प्रसिद्ध हैं। में मुश्किल से जलपान के लोभ को द्वा सका। इस विहार को यह भी सोभाग्य प्राप्त हैं कि १६२५-१६२६ तक डाक्टर सन चात-सेन का शव यहीं रखा रहा। उनका देहान्त पीकड़ में हुआ था। च्यांग काई-शेंक ने नानिकड़ को अपनी राजधानी बनाया। वहां पर जब उनके लिए समाधि

वन गयी तो शव यहां से चला गया। डाक्टर सन के लिए जो शवाधानी रूस ने भंजी थी, वह यहीं रखी हुई हैं। डाक्टर सन से सम्बन्धित कुछ चीजों भी यहां रखी हैं। बिहार बहुत स्वच्छ और विशाल हैं। इतने वह विहार में सिर्फ दो भिक्षु हैं। वहां से फिर हम कार से पी-युन-स्स गये। यह भी एक पर्वत के सान, पर बसा हैं। यहां एक के पीछे एक कई मन्दिर हैं, जिनमें सबसे पीछेवाला मंत्रीय का हैं। भावी बुद्ध की मूर्ति पीतल की हैं। यहीं पांच सो अईतों की मूर्तियोंवाली शाला हैं। समन्तभद्र, अवलोकितेश्वर, मंजुश्री, क्षितिगर्भ आदि की मूर्तियों बड़ी सुन्दर हैं और सन्देह किया जाता है कि कुबलेखान के समय नेपाल से आये महान कलाकार अनिकों ने इन्हें बनाया था। वहां से फिर हम वज़सन बिहार देखने गये, जिसका निर्माण ९७४८ ईसवी में हुआ था। यहां बहुत से प्राचीन वृक्ष हैं जिनकी रक्षा के लिए उनके कोटरों को सीमेन्ट से बन्द कर दिया गया है।

२० जून महीने का अन्त था। वृष्टि का पता नहीं था। गरमी के लिए हमें मेज के पंखे का सहारा था।

#### **अनाथ वाल-गृह**

उस दिन सबेर सबेर हम नगर के भीतर एक बाल संस्था देखने गये। योरप ने एशिया के किसी देश में प्रवेश पाकर जहां व्यापार और राज्यविस्तार करने का प्रयत्न किया, वहां साथ ही अपने धर्म को फैलाकर जातीय एकता को नष्ट करने की भी कोशिश की। इस भवन का निर्माण फ्रेंच-ईसाई भिक्षुणियों ने १८६२ में किया था। अकाल के मारे या गरीबी के कारण जो माता-पिता अपने बच्चों की परविरश नहीं कर सकते थे, उनको यहां लाकर रखा जाता था। कभी-कभी ऐसे बच्चों की संख्या हजार तक पहुंच जाती थी। १९४८-४६ में पीकड़ कम्युनिस्टों की राजधानी बन गया, तब भी उन्होंने इस संस्था को फ्रेंच साधुनियों के हाथ में ही रहने दिया। लेकिन साधुनियों या दूसरे पश्चिमी ईसाई प्रचारक कम्युनिस्टों को फूटी आखों भी देखने के लिए तैयार नहीं थे। वे अपने स्थानों को कम्युनिस्टिवरोधी

3.3

प्रचार का अड्डा बनाना चाहते थे। वहीं दात इस संस्था के लिए भी थी। कम्युनिस्ट शासन में एसी निजी संस्था की अवश्यकता नहीं थी, पर सरकार को इस संस्था को अपने हाथ में लेने के लिए दूसरे ही कारण से बाध्य होना पड़ा। यहां रहनेवाले बालकों के साथ बड़ा बुरा वर्ताव किया जाता था। अब चीन का कोई बालक इसे सहने के लिए तैयार नहीं था। १६५९ में उन्होंने सरकार से अपने कब्टों का बयान किया और यह संस्था नये प्रबन्ध में आ गयी। मकान वहीं पुराने हैं। उनको साफ रखने की कोशिश की गयी, पर पुनर्निमाण की कोशिश नहीं हुई है। शायद शहर के गर्भ में अवस्थित इस भूमि का कोई और ही उपयोग हो।

२१० बालकों में आधी लड़ कियां हैं जिनकी आयु ७ से १६ वर्ष की हैं। यहां से गये ४८० तरुण-तरुणियां नविनर्माण के काम में लगे हुए हैं। संचालिका श्रीमती लू आरंभ से ही इस संस्था का संचालन कर रही हैं। फ्रेंच भिक्षुणियां अपने देश को लांके गयीं, लेकिन उनकी २१ चीनी शिष्याएं अब भी हैं। बच्चों के पढ़ने के लिए यहां भी स्कूल हैं, कुछ बाहर के स्कूलों में जाते हैं। बालक स्वयं अपना संगठन करते हैं, अपने नेता चुनते हैं। एक कमरे में कई सिलाई की मशीनें रखी हुई थीं। दूसरे में कसीदे का काम सिखाया जाता था जिनमें लड़ कियां ही थीं, लड़के मिस्तरीखाने में काम करना अधिक पसन्द करते हैं। सोने के लिए पहले जमीन पर इन्तजाम था, पर अब साफ-सुथरी चारपाइयां हैं।

#### चिन-शाङ उद्यान

उसी दिन अपराहन में इम इस बगीचे को देखने गये। यह पे-हाई (उत्तर सागर) से बहुत दूर नहीं हैं। ११वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। इतनी अधिक संख्या में प्राचीन स्मारकों की रक्षा हमारे यहां नहीं हो सकी। राजवंशों और राजधानियों के परिवर्तन के साथ उस समय की कीतियां भी विस्मृत और लुप्त होती गयीं। मोर्थों ने पाटलिपुत्र को बहुत सजाया था, यह मेगस्थनीज के उल्लेखों से मालूम होता हैं। ईसवी सन् के आरंभ में पाटलिपुत्र (पटना) का स्थान मथुरा ने लिया। कुषाणों ने

इस नगरी को भी बहुत संवारा, लेकिन उनके बाद वह भी विस्मृत हो गयी। वांथी-पांचवीं सदी में पाट लिपुत्र को फिर भारत की राजधानी बनने का अवसर मिला। लेकिन छठी सदी में राजलक्ष्मी उससे रुष्ट होकर कन्नीज चली गयी। कन्नींज छः शताब्दियों तक भारत की सबसे विशाल राजधानी रही। वहां न जाने कितनी स्मरणीय पुष्किरिणियां, क्रीड़ापर्वत, महान उद्यान और देवालय दने होंगे। पर उनकी जगह अब कुछ उजड़े हुए टीलों ने ले रखी हैं। फिर दिल्ली का भारय जगा। एक के बाद एक सात दिल्लियां वर्सी। फिर कलकता ने उसका स्थान ले लिया। आठवीं दिल्ली अभी बन ही रही हैं। सात सा वर्षों के अवशोषों में अब भी यहां कुछ मौजूद हैं। पर पेकिड् प्रायः हजार वर्षों से प्रमुख नगर रहता आया है। यद्यपि वहां भी स्मारक अधिकतर मिड् वंश (१२६८-१६४४ई) से ही आरंभ होते हैं। कुवलेखान की राजधानी पेकिड् के किस भाग में थी, उसका अब पता लगाना भी मुश्कल है। पर, कितने ही स्थान अब भी हमारे सामने बहुत ताजे से मौलूम होते हैं।

उद्यान की पृष्ठभूमि के क्रीड़ा पर्वत को कोचला पहाड़ी भी कहते हैं। यायद लकड़ी के किसी भस्म या कोचले पर मिट्टी की राशि जमां की गयी, इसीलिए इसका यह नाम पड़ा। उद्यान अधिकतर देवदार के वृक्षों से ढका है। कोचलागिरि के पार्श्व में वह पतला दुवला देवदार अब भी मौजूद हैं, जिसकी शाखा से लटककर अन्तिम मिर्ड राजा ने १८ मार्च १६४४ इसिवी की आत्महत्या की थी। उसके सेनापित ने विना लड़े ही राजधानी का दरवाजा मंचुओं के लिए खोल दिया। इससे समाट को यह कदम उठाना पड़ा। इस कृतिम पहाड़ी की रीढ़ पर पांच वाँद्ध देवालय हैं। सबसे जंच भागवाल देवालय में बुद्ध मूर्ति अब भी मौजूद हैं। दूसरों की प्रतिमाए आठों राज्यों के आक्रमण के समय तोड़ दी गर्यों। यहां सफेद छालवाल चिलगांजा जैसे देवदार जातीय वृक्ष बहुत हैं। पहाड़ी के किसी अंश में वृक्ष नहीं रह गर्य थे। स्कूलों के छात्र उनमें नये वृक्ष लगा रहे थे। यहां दन-महोत्सव का मजाक नहीं किया जा रहा था। दो-तीन बरस के पड़ गड़हें खोदकर लगाये जा रहे थे और कांबरों में पानी भरकर तरण-तरुणियां उनमें हाल रहे थे।

मिड् वंश का शासन (९२६८-९६४४) चीन के लिए इसलिए भी महत्व रखता है, क्यों कि इसी वंश ने मंगोलों के शासन को हटाकर चीन को स्वतंत्र किया था। मिड् समाटों की समाधियां पेंकिड् से कुछ दूरी पर बनी हुई हैं (वर्तमान पेकिड् का निर्माण भी उन्हीं के हाथों हुआ था)। जिन पहाड़ों की गांद में ये समाधियां हैं, उनमें से होकर एक छोटी सी नदी दूसरी और को जाती हैं। वहां हाल ही में एक विशाल बांध वांधकर नहर और विजली के लिए एक जलनिधि तैयार की गयी हैं। शाम को "मिड् समाधि" नाटक एक खुली रंगशाला में किया जा रहा था। यहाँ पांच हजार दर्शकों के बैठने का स्थान था। नाटक में यही दिखलाया गया था कि जिस नदी को बांधकर एक विशाल जलाशय के रूप में परिणत करना क्रुवलेखान और मिड्॰ समाटों ने असंभव समभा था, उसे मई जून के एक हेंद्र महीने में अब बांधकर तैयार कर लिया गया है। पष्ठभ्मि में कुवले और उसके मन्त्री को इस सागर के निर्माण के बार में सलाह करतें और निराश होते दिखाया गया है। फिर मिड् समाट आते हैं। अपने सारे बैभव के प्रदर्शन के साथ वह भी मन्त्रणा करतें हैं. लेकिन हतारा होकर छोड़ देते हैं। माओ ने इस जलाराय के निर्माण को इतना महत्वपूर्ण समका कि निर्माण के समय वह स्वयं वहां जाकर बैंठ गर्य। इतना ही नहीं. ्री उन्होंने स्वयं और चाउ एन-लाई ने मिट्टी की टोकरियां उठायीं। उस , उत्साह में लोग कितने वह गये, यह इसी से माल्म होंगा कि मिस, भारत और दूसरे, राष्ट्रों के दूतावासों के लोग भी इसमें श्रमदान करने गयें थे। समय बहुत थोड़ा था। वर्षा आ जाने पर काम नहीं किया जा सकता था, इसलिए इसमें बहुत जल्दी की गयी। मिड्-संमाधि सागर के काम की समाप्ति हाल में ही हुई थी। इसी को लंकर यह नाटक लिखा गया था। अभिनय में जनता के उत्साह को दिखलाया गया था। लोक गायकों ने मिङ्-समाधि सागर का पवाड़ा वनाकर मंच पर गाया। चेंड्- महाशय हंमको बत्तलाने के लिए तैयार थे, पर नाटकों को तो विना भाषा के भी आदमी समभ सकता है, वंशर्त अभिनय उच्च कौटि का हाँ।

पहली जुलाई हमारा प्रथम पैकिड् निवास का अन्तिम दिन था। उस दिन सबेर हम यहां से बच्चों के अस्पताल में गर्य। बालक सेगियों की

चिवितसा के लिए तीन डाक्टरों ने एक चिकित्सालय कायम किया था। यहां बीस चारपाइयां थीं और प्रति दिन तीन सौ बालकों को देखने का प्रबन्ध था। यह १६४६ की बात है। हाबटर त्याग से काम कर रहे थे। १६५० में सरकार ने इसे अपने हाथ में लिया। नये मकान का निर्माण आरंभ हुआ। १६५५ में अस्पताल नचे घरों में आ गया। अब वहां छः सी, चारपाइयां हैं। रीज वारह सी बच्चीं की देखा-जाता है। शहर में इसकी दो और शाखाएं हैं जिनमें आठ सो बच्चों के देखने का प्रबन्ध हैं। अस्पताल में एक सौ डाक्टर और चार सौ नर्स हैं। वच्छों की गीमारी पांतियां की चिकित्सा का विशेष प्रवन्ध हैं। मेरा बच्चा (जैता) जनम के पहले ही वर्ष में पांलियों से आक्रान्त हो गया था। आक्रमण हल्का था। पर उसके कारण उसका दाहिना हाथ कर्नार एड गया। इसलिए में यहां उसे विशेष तार से दिखाना चाहता था। चीन में एलापेथी और आयुर्वेदिक चिकित्साओं का सुन्दर मेल कर दिया गया है। योग्य अनुभवी बैद्य डाक्टरों से किसी तरह भी कम नहीं समक्षे जाते। बड़े डाक्टर भी स्वीकार करते हैं कि कितनी ही बीमारियों में देशी चिकित्सा पद्धति अधिक लाभ-दायक साबित होती है। मुभी एक बालुक को दिखाया गया, जो पोलियो के कारण हाथ-पर से लुंज हो गया था। चीन की एक चिकित्सा सूई-स्पर्श है। सृहयों के नोकों को चमड़े से स्पर्श कराया जाता है। स्पर्श नहीं बल्कि इसे हलका चुभाना कहना चाहिए। यह चुभाना इतना अच्छी तरह से ही रहा था कि वच्चे को में हंसता देखता था। इसी के बलपर अब वह ६५ प्रतिशत स्वस्थ हो गया था. चल-फिर सकता था, अपने प्रत्येक अंग से काम करता आधुनिक डाक्टर इसकी व्याख्या यह करते हैं कि सूई-स्पर्श से चमड़े के ज्ञानतंतुआं की उत्तीजत किया जाता है, जिसके कारण यह सफलता मिलती हैं।

यहां की महिला हाक्टर सेन ने हमें अस्पताल दिखलाया। उन्होंने वतलाया कि मेडिकल कालेज में हाक्टरी शिक्षा छै बरस लेनी पड़ती हैं। नर्स की शिक्षा तीन वर्ष की हैं। नर्सों का बेतन वालीस से दो साँ युवान तक हैं और डाक्टरों का साठ से तीन साँ युवान तक। सफाई और व्यवस्था का सर्वत्र राज्य था। प्रायः नर्स और हाक्टर परस्पर विवाह सम्बन्ध कर

लेते हैं, इसलिए उनके गृहस्थ जीवन में कोई वाथा उपस्थित नहीं होती। डाक्टर संन ने वतलाया कि अनिद्रा आदि कुछ रोगों में वैद्यों की चिकित्सा बहुत सफल देखी जाती है। यहां कुछ चारपाइयों को खाली देखकर मालूम हो रहा था कि पैकिड़, में बच्चों की चिकित्सा के लिए पर्याप्त प्रवन्ध है। पर पूरे देश में जितने डाक्टरों की मांग हैं, उसे पूरा करने में कुछ समय लगेगा। दवाइयां सभी देश में ही बनती हैं। बहुत थांड़ी सी विश्राप दवाइयां वाहर से मंगायी जाती हैं।

चीन की राजधानी में पहली बार आने पर मेरे सारे दिन कितने ज्यस्त रहे, इसका कुछ दिग्दर्शन इस लेख में मिलेगा। वहां देखने की बहुत सी चीजें थीं और उन्हें में ने पीछ देखने की कोशिश्ता की। पर ६२ लाख की आबादी की इस नगरी के हर दर्शनीय स्थान या संस्था को इतने समय में कहां देखा जा सकता है। चीन तो हमारे देश और नगरों से इतनी समानता और सदशता रखता है कि वहां से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेखक को इन्हें देखकर ही तुष्टि नहीं होती, बर्कि वह चाहता है कि हमारे नगर भी इसी तरह के हो। चीन के लोग भारतीयों के साथ असाधारण सोहार्द रखते हैं। उनका "हिन्दी-चीनी भाई-भाई" कहना बिल्कुल कृतिम नहीं है। अपना पृथक व्यक्तित्व रखते हुए भी चीन और भारत की संस्कृतियां सहीदरा हैं।





# मंचूरिया में

प्रदेशों — ल्याउ निड्, हेइलुड क्याड किरिन, पूर्वी भीतरी मंगोलिया — वाले इस प्रदेश को पूर्वोत्तर प्रदेश कहते हैं। पूर्वी भीतरी मंगोलिया भीतरी मंगोलिया नामक विशाल प्रांत का एक छोटा सा अंश हैं जो पूर्वोत्तर प्रदेशों में नहीं गिना जाता। अपनी १६२५ की याता में में मंचूरिया में एक महीने के करीब घूमा था। इसलिए तब से अब की तुलना अच्छी तरह कर सकता था। यही कारण था कि वहां जाने में मुक्षे बहुत दिलचस्पी थी। २ जुलाई को श्री चंड् के साथ सवा ७ बजे स्टेशन पहुंचा। ७ बजकर २५ मिनट पर हमारी ट्रेन छूटी और पाने ह बजे हम शिनयान नगर में पहुंचे। शिनयान का चीनी उच्चारण सेंया हैं। मंचू भाषा में इसे मुकदन कहते हैं और विश्व में अधिकतर वह इसी नाम से प्रसिद्ध हैं। मंत्रिया की विशाल भूमि में कभी मंत्रू भी रहे होंगे। मंत्रू प्रायः चीनी जनसमृद्ध में क्षीरोदक हो गये हैं। बहुत थोड़े ही एसे मिलेंगे जो मंत्रू भाषा बोल सकते हैं। आज तो ये सार ही तीनों प्रदेश हान (चीनी) भाषा बोलते हैं। तीनों प्रान्तों में मिलाकर सवा चार करांड़ लोग बसते हैं। अभी बहुत सी भूमि जंगलों से आच्छादित है।

नरम ऊंचे क्लास में एक आर्मी का किराया २४.१४ युवान, (४८.२८ रुपया) था। पेकिड् से बाहर हम चल रहे थे। नगर से निकलते ही दो स्तूप दिखाई पड़े। गामों में घर मिट्टी की छत वाले थे। हरेक डच्चे में एक रक्षक था, जिसका काम था कम्पार्टमेन्ट और कौरीडीर की साज रखना; मुसाफिरों को चाय और गरम पानी देना। दो-तीन पेंसे में चाय की पृहियां मिल जाती थी। कन्डक्टर उबला हुआं पानी लाकर कम्पार्टमेन्ट के धर्मस में भर दिया करता था। एक कम्पार्टमेन्ट में चार आदिमियों की जगह थी-दो सीट नीचे और दो सीट ऊपर। खिड़की के साथ एक मुड़ने वाली मेज थी, जिस पर फूल का गमला जरूर होता था और साथ ही चार चाय के गिलासों की जगह भी। गिलास चीनी मिट्टी के भी होते थे और कांच ं के भी। चाय की पत्ती डालकर उवलता पानी छोड़ देने पर थोड़ी देर ढक्कन से ढके रहने पर अर्क उत्तर आता है। यही चाय सारे चीन में पी जाती हैं। और इसका कोई समय निश्चित नहीं है। रैल में ता एक एक आदमी वीस-बीस ग्लास तक पी डालता है। सीटें यदापि दो ऊपर भी होती हैं. पर . दिन में सब लोग नीचे ही बैठते हैं। हर कम्पार्टमेंट में रेडियो का रहना भी आवश्यक है। उसे आप यदि वन्द न कर दें, तो वह चौवीस घन्टे बोलता रहता है। कभी समाचार, कभी गाना और स्टेशन नजदीक आने पर उसका नाम और उसकी विशेषता। में देख रहा था कि रास्ते का कोई स्टेशन ऐसा नहीं था, जहां नया कारखाना न बना या बन न रहा हो। हमार डब्बे के एक कम्पार्टमेन्ट में दो रूसी थे। बाकी सभी यात्री चीनी थे। वर्षा होने लगी थी. इसलिए हरियाली अपने यावन पर थी। कहीं कहीं पहाड़ भी मिलते थे, जो बहुत ऊर्च नहीं थे। उन पर चार छ हाथ ऊर्च पोंदे लाखों की तादाद में लगाये गये थे। गांव में कहीं-वहीं हल भी चलते देखे, जिनमें गदहे, खच्चर या घोड़े जुते हुए थे। यह भेंसों का देश नहीं है, क्यों कि वे यहां की सर्दी बद्शित नहीं कर सकते। आगे शान-हाई-क्यान स्टेशन आया जिसका अर्थ हैं सागर-समृद्ध-हार। सहसाब्दियों तक पंकिह की प्रतिरक्षा का यह प्रधान स्थान रहा है। यहां शत्रुओं का मुकाबला करने में समृद्ध और पहाड़ सहायक थे। बीच की थोड़ी सी खुली जगह को मार्चावन्दी करके सुरक्षित कर दिया गया था। लेकिन मनुष्य कभी ऐसी प्रतिरक्षाओं से रुक नहीं सका। वह कोई दूसर रास्ता निकाल लेता हैं। इस रमणीय भूमि में समृद्ध के किनारे अब बहुत से सैनीटोरियम वन गये हैं। मध्याहन भाजन हमने ट्रेन में किया, जिसमें सवा युवान (ढाई रुपया) खर्च हुआ था। मुकदन स्टेशन पर स्वागत के लिए प्रदेश के बाँद संघ के अध्यक्ष तथा दूसरे बंधु माजूद थे। ल्याजनिङ् होटल में ठहरने का बन्दोबस्त था। इस विशाल होटल को जापानियों ने बनवाया था। यद्यपि कमरों पर साँ से अधिक के नम्बर अंकित थे, लेकिन वे थे केवल पचास। चाँबीस लाख की आवादी वाली इस महानगरी में नो होटल हों। अधिकांश मकान नवनिर्मित हैं।

## मुकदन (सैया)

पेकिह् से मुक्टन बहुत उत्तर हैं। यहां वैसी गर्मी नहीं थी। तीन जुलाई को आठ वर्ज सबेरे हम नाश्ते के बाद निकले। पहले से या-चुन्-शिन् चीछीछड़ (वृहत मशीनद्ल-निर्माण फेक्टरी) देखने गये। जापानियों ने इसे मरम्मत करनेवाले मिस्तरीखाने के रूप में स्थापित कियां था। १६४६ में वह रेल के चक्के भी हालने लगी। १६४४-४८ में वहां जापान का शासन था। जाते वक्त उन्होंने कारखानों को तोड़कर बेकार कर दिया था। जो मशीनें रह गयी थीं, उन्हें बेच डालना कुआंमिन्तांगी सेनिकों और शासकों का मुख्य कर्तव्य था। १६४८ में कम्युनिस्ट जब शासनारूढ़ हुए, तो इसे फिर से खड़ा करने की कोई आशा नहीं हो सकती थी। जापानी विशेषज्ञों ने तो यहां तक कह दिया कि बीस वर्ष में यह कारखाना खड़ा हो सकेगा। लंकिन चीनी एसी किवदन्ती को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने

इसे फिर से जोड़ना शुरू किया। सोवियत विशेषज्ञों की सहायता मिली आर १६५२ में कारखाने का पहले से भी अधिक विस्तार हुआ। आजकल १३० प्रकार के वड़े-बड़े मशीन-दूल (मूलयंत्र) यहां बनते हैं। इसमें १५०० कमकर काम करते हैं, जिनमें हो हजार इंजीनियर तथा टेक्नीशियन हैं। एक नयी शाखा वन रही हैं, जिसमें छे हजार कमकर काम करेंगे। अनशान, पाजथू, बुहान के विशाल इस्पात कारखानों के यंत्र यहीं से बनकर जाते हैं। रेल, खराद, धातु-पत्थर पीसने की चिक्कयां यहां बनती हैं। मशीन-दूल के डेट सा टन भारी टुकड़े तक यहां ढाले जाते हैं। जल्दी ही एक हजार टन भार वाले मशीन-दूल बनने जा रहे हैं। किसी समय यहां सेकड़ों सोवियत विशेषज्ञ थे, लेकिन अब चीनियों ने सब सीख लिया हैं, इसलिए उनकी आवश्यकता नहीं रही। कारखाने में तीन पाली काम होता हैं।

हलाईशाला अति-विशाल है। एक रोलिंग यंत्र दो हजार टन भारी था। १६६० में उत्पादन डंढ-गुना होने की आशा की जा रही थी, लेकिन शायद यह १६५६ के अन्त में ही हो जाये। कमकरों का सांस्कृतिक ग्रासाद देखा। उसमें सिनेमा और नाटक का भी प्रवन्ध हैं। इस कारखाने में क्रीड़ालय, वाचनालय, कलाशाला आदि बहुत सी संस्थाएं हैं। शिशु-शाला में दो-ढाई वर्ष के बच्चे दंखे। वैसे तो सारे ही चीनी बच्चे स्वस्थ दंखने में आते हैं। लेकिन मंच्रिया में उनका रंग ज्यादा सफद हैं और वे अधिक सुन्दर भी हैं। इसका कारण यही हैं कि इनकी रगों में मंच्र और मंगोल रुधिर भी काफी हैं। बच्चों के माता-पिता तीन युवान प्रति मास भाजनादि के लिए दंते हैं। वाकी बंभ कारखाना अपने ऊपर उठाता है। हम हान-श्य-फान के घर को दंखने गये—नाम का अर्थ हैं सुन्दरी-सुगन्ध-हान। परिवार में माता-पिता, पुत्र और वह के अतिरिक्त दो बच्चे हैं। यर में तीन कमानवाल हैं. जिनका मासिक बंतन २४६ युवान (४६२ रुपया) है। खान-पहनने आदि पर एक सो वालीस युवान खर्च होते हैं। घर में एक अच्छा रेडियो. कुसी, और मेज-आलमारी थे।

लाटित वक्त हमने बाजार का भाव भी देखेना वाहा। वह इस प्रकार था:

|                                         |         | विलोगाम          | युवान          | . <b>रुपया</b> |        |
|-----------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|--------|
| आटा                                     | ·       | १                | .83.           |                | न. पै. |
| शूकरमांसः                               | •       | 77               | १.४८           | ₹,€€           |        |
| गोमांस.                                 |         | 11 .             | 8,38           | २.४८           |        |
| . वाजरा                                 | √.      | 777<br>7 777 , v | .૧૨            | 38             | • :    |
| मछली .                                  | ٠, ٠    | 77               | <b>.</b> &o .  | ٠ ٩,२٥         | ٠.     |
| 77 - 17 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 |         | 21               | . <b>१.</b> २० | 3:80           |        |
| आडू (फल)                                |         | 22<br>-2         | ં.≰૦-8ં૦       | £0-50          |        |
| संव                                     | 15.00,7 | 77               | 50.            | . ९.६०         | g -    |
| अंगूर                                   | ,<br>;  |                  | ୍ୱରେ.          | . १,२०.        |        |
| वियस .                                  | :       | १ बातल           | .2y-29         | .४०-४४         | - +    |
| कीमती मृद्य                             | , •     | ,"               | २.७०           | ५,४०           | ·      |
|                                         |         |                  |                |                |        |

पुरुषों के कोट-पैन्ट इस युवान (बीस रुपये) के मिल जाते थे और स्वियों के तीन युवान में। जूता दो युवान से चौदह युवान (४ रुपये से २८ रुपये तक)। चार कमरे वाले फ्लैंट का किराया १२ युवान (२६ रुपया)। इसी में विजली और घर गरम करने का खर्च भी शामिल था। कुछ ही वरस पहले यहाँ के लोग बाजरा खाते थे। गेहूं अधिक भाग्यवानों के लिए ही था। आज बाजरा खानेवाले कहीं कहीं मिलते हैं जो भी रोज नहीं खाते हैं। बाजरा को चीनी भाषा में को लियान कहा जाता है। में ने अगुजी पुस्तकों में इसका नाम बहुत पढ़ा था। लेकिन यहां देखने पर मालूम हुआ कि यह अतिप्रसिद्ध अन्न और कुछ नहीं हमारे यहां का बाजरा ही है।

अपराहन में हम तार फैक्टरी (तेन नुन) देखने गये। यहां हारमीनियम, शीशे, ताम्बे आदि के विजली के तार बनाये जाते हैं जो पतले सूत से लेकर प्रायः एक इंच तक मोटे होते हैं। यह नये ढंग की फैक्टरी है जिसमें सारा काम स्वयंचालित होता है। आरंभ में सात-आठ सोवियत विशेषज्ञी ने यहां चीनियों को सारी दिधि सिखायी। सारे कारखाने में यूमने पर कहीं कोई रूसी नहीं दिखाई एड़ा। पर संचालक ने इताया कि अभी भी एक विशेषज्ञ हैं। पर उनकी हर दक्त आवश्यकता नहीं पड़ती। इस फेक्टरी का आरंभ १६५२ में हुआ था और १६५६ से उत्पादन शुरू हो गया। २० प्रकार के तार यहां बनते हैं। पतले तारों के दनाने में अधिकतर स्वियां काम कर रही थीं। इनमें १८ वर्ष की तरुणी थीं। तीन पालियां में चार हजार कमकर काम करते हैं। ये सारे कमकर प्रतिज्ञा किये हुए हैं। इस कारखाने में इसें सभी वातों में अंगुंजों को पीछे छोड़ देना हैं। इस कारखाने में यदापि तारों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, पर सारे चीन के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसिलए एसे कई कारखाने चीन के भिन्न-भिन्न भागों में वन हुए हैं।

अब हम राज्य-प्रासाद देखने गर्य। मंजू राजवंश यहीं से गया था। प्रथम मंचू ममाट इन्हीं प्रासादों में रहते थे। उनकी समाधि सेंचा से कुछ दूर पर एक पहाड़ में अवस्थित है। में मंगांल समाटां के चिनां को देखने के लिए बहुत उत्सुक था। पर वहां एक भी चित्र नहीं था। मैंने उन्हें १६३४ में दंखा था। पूछताछ से तो इतना ही पता लगा कि शायद जापानी उन्हें उठा लं गर्थ। प्रथम मंचू समृत्ट का निवास एक बरस तक यहीं रहा था। उसी समय ये प्रासाद बने थे। मंगांतां के पहले ल्याउवंश (खित्तन) और किन्दंश ने भी उत्तरी चीन पर शासन करके मुक्दन को अपना केन्द्र बनाया था। मिङ् राजवंश में प्रथम मंचू समाट को अपने मांडलीक के तौर पर उपाधि पत्र दिया गया था। वह यहाँ प्रदर्शित था। आठ ध्वजा (सँनिक विभाग) और सात हजार पाँच सौ सँनिकों की सहायता से मंचूओं ने मिड्र राज को जीत लिया। पुराने कमरों और शालाओं में ऐतिहासिक चीजें प्रदर्शित की गयी थीं जिनमें कलाकृतियां, चित्र, म्र्नि, वर्तन आदि थे। सभी संग्रहालयां की तरह यहां भी विद्यार्थियां और दूसरे दर्शकों की भीड़ लगी रहती हैं। हर कमरे में पथप्रदर्शक छोटा सा न्याख्यान दे प्रदर्शित वस्तुओं का परिचय देते हैं। एक प्रासाद को १६२२ ईसवी में द्वितीय मंचू समाट ने बनवाया था। छटे समाट की भी उपभुक्त वस्तुएं यहां रखी हुई हैं। ५०० किलोगाम (आठ मन)

भारी कांसे की परिट्रका पर एक अभिलेख था। एक समाट का चौगा

शाम को प्रावृश्चिक बौद्ध संघ ने भोज दिया। भिक्षुओं के लिए बिल्कुल निराभिष भोजन तैयार था।

#### ग्रनशान

चीन का यह महान लौह-केन्द्र हैं। पहले तो यह एकमात्र केन्द्र कहा जा सकता था, पर अब पाउथू और बुहान भी विराट लौह-केन्द्र बन गर्य हैं। १ जुलाई को हमने रेल से वहां के लिए प्रस्थान किया। हो घन्टें का सस्ता था। दिगन्त तक व्याप्त मंकई और सोया के खेत थे। काली मंकई बतला रही थी कि बस्तियों से दूर भी खेतों में खाद पूरी तौर से दी जाती हैं। चीन ने नंगे पहाड़ों को ही वृक्षों से ढंकना नहीं शुरू किया हैं, बिल्क रेल की सड़क के पास की खाली भूमि को भी उपवन में परिणत किया हैं। यह मंचूरिया हैं. पर जैसा कि पहले कहा, मंचू भाषा अब यहां के लिए अपरिचित सी हो रही हैं। इस भाषा का सम्बन्ध चीनी से नहीं बिल्क मंगाली भाषा से हैं। यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि मंचू भाषा में मां को "नना" कहते हैं। अग्वंद में माता के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। मंचू-मंगोल भाषाओं का अर्थ भाषाओं के साथ कोई सम्बन्ध नहीं हैं। इसे संयोग ही सम्भना चाहिए।

हमारी ट्रेन में रूसी युवकों का एक प्रतिनिधि-मंडल भी आ रहा था। जनके स्वागतार्थ हजारों चीनी तरुण स्टेशन पर खड़े थे। अनशान के बौद्ध प्रतिनिधि तथा दूसरे अधिकारी हमें होटल ले गये। यहां आस-पास दूर तक लोहमय पहाड़ हैं। सातवीं आठवीं सदी में भी यहां लोहा निकाला जाता था। हां, कुटीर उद्योग के तौर पर। आधुनिक कारखाना १६९० में जापानियों ने स्थापित किया। अनशान से और आग जाने पर दौरन और पोटिथिर आता है। १६३९ में मंचूरिया पर हाथ साफ करने से पहले जापानियों ने यहां की लोहे की खानों पर अधिकार किया। होटल के संचालक यान महाशय ने अनशान के बार में कई बातें बतलायीं। १६४२

मं - जापानियों के शासन काल मं नगर की, आबादी ३ लाख थी। कुओीमन्तांग के शासन-काल (१६४४-४८) में वह कम होकर १ लाख रह गयी। भूख के मारे चारों ओर त्राहि त्राहि मची हुई थी। १६४६ में जब कम्युनिस्ट शासन स्थापित हुआ, तो नगर की समृद्धि बढ़ने लगी। आजकल यहां आठ लाख आदमी रहते हैं और जल्दी ही उनके दस लाख हो जाने की उम्मीद हैं। सम्भावना तां आरे भी अधिक की हैं, पर सरकार अन्य जचांगों की तरह लाह जचांग की भी विकेन्द्रित कर रही हैं। सोदियत की सहायता से चार वरस के भीतर ही अनशान पहले से भी अधिक उत्पादन करने लगा। जापानी विशेषज्ञों का यह कथन भूठा हो गया कि कारखाने को फिर से खड़ा करने में बीस साल लगेंगे। सन् १६४४ में जापानियों के शासन में यहां की पैदावार सबसे अधिक थी। उस साल १२ लाख टन लोहा और साढ़े ४ लाख टन फौलाद पैदा किया गया था। १९६५२-५३ में ६० प्रतिशत फाँलाद और ६० प्रतिशत लोहा पँदा किया गया। फिर तो गाड़ी वड़ी तंजी से चल पड़ी। १६४० में २६ लाख टन फालाद और ३३ लाख टन लोहा बनाया गया। १६५८ में सार चीन ने १ करोड़, १० लाख टन फोलाद बनाकर १६४७ के ४३ लाख टन को बहुत पीछे छोड़ दिया था। अनशान के कमकरों ने भी पीछी रहना पसन्द नहीं किया। 👵

यहां १ लाख २० हजार कमकर काम करते हैं। १६४० में नगर में ट्राम चलायी गयी। कारखाने में ना बड़ी भट्टी और दस छोटी हैं। साँ भट्टी जल्द ही बनने वाले हैं।

होटल में सामान्य परिचय पा लेने के बाद हम कारखाने में गर्य।
१९०० सेंटीगृंड तापमान में लोहा पानी वनकर गलने लगता हैं। नये प्रकार के भट्टों में सभी काम यंत्रीकृत हैं। कन्ट्रोल घर में बैठकर यंत्रों के सहार आदमी सारी वार्त जानता हैं। पहले एक चूल्हा बनाने में पन्द्रह मास लगते थे। अब कमकरों ने उसे घटाकर पांच मास कर दिया हैं। लोहे की धून भट्टे में पड़ने के बाद तीन घंटे में पिघल जाती हैं। पिघला लोहा ही मोटे-मोटे नलों हारा फालाद के भट्टों में ले जाया जाता हैं। इसे फिर से जमाने की आवश्यकता नहीं रहती। २२० टन के फालाद के भट्टे कुछ इटकर हैं। अरिन-रोधक मिट्टी की इंटें काम में लायी जाती हैं।

भला साधारण इंटें १९०० के तापमान में कैसे टिक पातीं। अग्नि-रोधक इंटों को भी दरावर बदलते रहना पहला है। लोहे के भट्टों के पास तो जाने सं कुछ लाभ नहीं था, क्योंकि वे कुतुब मीनार की तरह बहुत विशाल थे। पर फॉलाइ के भट्टों को हमने नजदीक से देखा। एक खुली कर्मशाला में ये पाती से लगे हुए थे। मकान के तापमान को कम करनं के लिए भारी पंखें से ठंडी हवा दी जा रही थी। फालाद तैयार हो जाने पर पांच से इस टन की सिल्लियां ढाल दी जाती हैं। एक जगह दस और दूसरी जगह नी भट्टे थे। यहीं दस-दस टन की रेली की ढलाई हो जाती है। एक घन्टे में १४० टन रेलों का ढालना कम नहीं था। लौह कारखाने से सम्बद्ध और वहुत से कारखाने हैं। किसी कारखाने में लोहे के सिलों, को भारी बोक वाले यंगों से इवाकर बढ़ाया और विशेष आकार का बनाया जाता है। फिर खास लम्बाई में उन्हें वैसे ही आसानी से काट दिया जाता है जैसे दर्जी कीची से फलालैन के कपड़ी काटता है। लोहे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में चुम्बक सहायता देता है। जोड़रहित नलों के बनाने का कारखाना दुनिया की एक अद्भुत सी चीज हैं। यहां कहीं भी आर्मी के हाथ की जरूरत नहीं होती। लाहे का खास आकार और भार में काट दिया जाता है। उसे शक्तिशाली यंत्रीं में लगाकर बीच सं सूए आर-पार कर दिये जाते हैं। २० संकेन्ड के भीतर एक मोटा छड़ नल के रूप में परिणत हो जाता है। यहां भी गर्मी की वचत के लिए गरम सिल लायी जाती हैं। नल सभी आकार के बनते हैं। १६४७. में एक लाख नल बनार्य गर्य । 👉 🗯 👵 🔒 🖂

विशाल कारखाने को देखकर श्रीमकों की अवस्था जानने की मेरी इच्छा हुई। वेतन के बारे में बतलाया गया कि सीखने वाले ४० युवान मासिक पाते हैं। शिक्षित श्रीमक ८० युवान और विशेष शिक्षित १४० से २०० युवान तक पाते हैं। प्रविधिज्ञों (टैक्नोलोजी जाननेवालों) का वेतन १९० से २०० युवान तक हैं। इंजीनियर २०० से २०० युवान तक पाते हैं। विभागीय संचालकों का वेतन २०० युवान हैं। प्रधान संचालक २०० युवान मासिक पाता हैं। ६०० रुपल्ली को देखकर क्या टाटा का प्रधान संचालक क्रोध से पागल नहीं हो जायगा।

अनशान का अर्थ जीन पहाड़ हैं। शायद किसी पहाड़ की आकृति योंड़े की जीन सी होगी। नगर में मकान अधिकांश दुर्मीजले. तिमंजिले थार चोमंजिले हैं। उनमें से ६० प्रतिशत देश-मुक्ति (१६४६) के बाद वने हैं। श्रीमकों के वच्चों के लिए अनेक शिश्यालाएं तथा बालोग्रान हैं। एक शिशुशाला देखने गया जिसमें २६० साफ, सुन्दर और स्वस्था वच्चे खेल रहे थे। रयाक (मित्रता) सड़क पर ८१४ नम्बर के घर में गया। घर में दादी मिली। तरह वरस का पौता स्कूल गया था। पुत्र और पुत्रवधू भी नहीं थे। कमानेवाला सिर्फ पुत्र था, जिसका वंतन १९६ युवान (२३२ रुपया) था। घर में रेडियों था, सिलाई मशीन थी, वक्स और आलमारी थी, बहुत से कपड़े थे। इस घर में भाप से गरम करने का प्रवन्ध नहीं था, इसलिए जाड़ों में काड् की शैंच्या थी। काड् खोखला चव्तरा होता है। जाड़ों में बाहर से इधन डाल कर आग जलायी जाती है जिससे चब्तरा गरम हो जाता है। दादी ७४ वर्ष की थीं। धर्म की चर्चा चलने पर कहा: "जवानी में में बोंद्र मिन्दर में जाती थी।" चीन में एक बात यह भी हैं कि विशाल नगरों को छोड़कर सभी जगह बोद्ध विहार वस्तियों से मीलों दूर रमणीय स्थान पर बनाये जाते रहे हैं। वहां हर वक्त आदमी को जाने की स्विधा कहा मिल सकती है ?

अनशान देख लंने के बाद हम १४ किलोमीतर से अधिक दूर थाड़ कड्च का गरम चश्मा देखने गर्थ। रास्ते में पुराना "अनशान" करवा पहाड़ों में मिला। इसके चारों तरफ चहारदीवारी थी। वह गरम चश्मा वहुत सुन्दर स्थान में हैं। चीन के सामन्तों ने इसे सुन्दर बनाने की कोशिश की, लेकिन केवल अपने लिए। चाड़ सोलिन (सामन्त सेनापित) का महल यहां मौजूद हैं। अन्तिम मंचू समाट पूर्ड ने भी अपने लिए यहां एक छोटा प्रासाद बनाया था। अब यह सामन्तों का विलास-उद्यान नहीं, बिक रुपण अमिकों का सेनीटोरियम हैं। यहां १९६० रोगियों के रहने का प्रयन्ध हैं। एक का प्रति मास ४२ युवान खर्च पड़ता हैं। अमिकों को उनका संघ यह खर्च देता हैं। साधारण रोगी भी २८ युवान मासिक देकर यहां रह सकते हैं। यहां की अधिकांश इमारतें १६५२-५४ में बनीं। जल-पंक मिश्रित एक छोटा सा तालाव हैं। यहीं बीच में गरम पानी निकलता हैं। नल द्वारा पानी स्नान कोष्ट्रकों में जाता हैं। १२० छोटे और ४ वड़ें कोष्ट्रक हैं। एक समय ढाई साँ आदमी नहा सकते हैं। गरम पानी को २ जलनिधियों में जमा किया गया हैं। वहां ७२ डिग्री सेन्टीग्रेंड का तापमान होता हैं। आदमी ४९-४२ डिग्री के पानी को ही ग्रह सकता हैं। घर के भीतर और बाहर खेल का प्रबन्ध हैं। एक पुरुष घोड़े पर चढ़ा व्यायाम कर रहा था। यहां से १६ किलोमीतर दूर छैन जाड़ पहाड़ पर भी गरम पानी के चश्मे हैं।

हरे-भरं खेतों के बीच होकर चलती पक्की सड़क से हम अनशान लाँटे। अभी ट्रंन के आने में देर थी, इसिलए चिड़ियाखाना देखने चले गये। चिड़ियाखाना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन हैं, इसिलए चीन के हर शहर में उसका होना आवश्यक समभा जाता हैं। वहां की विशाल जंगली शूकरी ने हमारा ध्यान अपनी और आकृष्ट किया। वह एक पूरे भालू या गधे के वरावर थी। गाम शूकर के साथ उसके सम्बन्ध से अच्छी जाति के सूअर पेदा किये जा सकते हैं, पर शायद यह शूकरी गाम्य शूकर को देखते ही उसे मरोड़ दे। एक काला भालू भी उसी तरह विशालकाय था। पोने छः बजे शाम को रेल में बैठकर हम आठ बजकर दस मिनट पर सेंचा (मुकदन) पहुंच गये।

#### फू-ग्रुन

जाड़ों में मंचूरिया साइबेरिया के कान काटती हैं। यदि उस समय में यात्रा करता, तो इतने प्रशंसा वचन मुंह से न निकलते। इस समय तो यह सारा प्रदेश नन्दन-कानन बना हुआ था। सभी जगह हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती थी। पहाड़ भी सर से पैर तक हरे वस्त्र पहने हुए थे। सेंया से फू-शुन को रेल भी जाती हैं। पर मोटर से जाने पर देखने में अधिक सुविधा रहेगी, इसलिए उसीका प्रबन्ध किया गया। शायद सभी मेहमानों को नयी और सुन्दर कारें दी जाती हैं? या यह भी हो सकता है कि हर टिकान पर जो ड्राइवर मोरळल ले कार साफ करने लगते हैं, इसलिए वे विल्कुल नयी मालूम होती हों। ४४ किलोमीतर की

रा ४

यात्रा हमने एक घंटे में समाप्त की। रास्ते में सड़क सं हटकर पहाड़ भी आये। फू-शुन को भी पहाड़ी जैसी जमीन पर बसा कहना चाहिए। धार्मिक विभाग के अधिकारी श्री छोई यू-आई ने स्वागत किया। १६५० में वने होटल के ६६ नम्बर के कमरे में स्थान मिला। फिर उनसे हमने नगर के बारे में परिचय पाया- ताख ६० हजार लोग नगर में बसते हैं और ९ लाख ७ हजार उपनगर में। फू-शुन १६०४ में ही, रूस की पराजय के बाद जापान के हाथ में चला गया था और १९४५ तक रहा। ४० वर्षों में जापानियों ने इसे जापानी रूप देने की कोशिश की। , चीन पर आक्रमण करने के लिए फू-शुन एक आधार स्थान था। १६३९ में यहीं से बढ़कर जापानियों ने सारे मंचूरिया पर अधिकार किया था। उनके शासन-काल में (१९४९ में) नगर की आबादी २ लाख थी। १९४५ से १९४८ तक च्यांग काई-शंक ने इसपर अधिकार रखा। जापानी भी जिन कारखानां आर मशीनों को नष्ट नहीं कर पार्य थे, उन्हें कुआंमिन्तांगियों ने वैच-वाचकर खत्म किया। मजदूर उनके विरोधी थे। उन्होंने कुछ मशीनें छिपा रखी थी। नवम्बर १६४८ में नगर च्यांग काई-शंक के हाथों से मुक्त ह्आ। उस समय नगर में केवल १ लाख ८० हजार लोग रह गर्य थे। पुनर्वास और पुनिर्माण का काम बड़ी तंजी से होने लगा। नगर की जान, नगर का प्राण यहां का कोयला था। कोयले की खानों के पत्थरों से पैट्रोल निकालने का कारखाना भी यहां जापानियों ने कायम किया था। ये सभी ध्वस्त हो गये थे। एक साल के भीतर १९४६ में २० लाख टन कोचला और ४० हजार टन पेंट्रोल निकाला गया। १६४७ में कोचला ६० लाख और पेंट्रील ४ लाख ६० हजार टन हुआ। १६४८ के लिए १ करोड़ ३२ लाख टन कीयला और ६ लाख ४० हजार टन पेंट्रोल का लक्ष्य रखा गया था। फू-शुन में कीयला और पैट्रील के अतिरिक्त मशीन बनाने के कारखाने भी हैं। हमारे यहां, खासकर दिल्ली में तिनपहियां या स्कूटर रिक्शे चलतं दिखाई पड़ते हैं। फू-शुन तिपहिया ट्रकें बनाता है जिनमें दो-तीन टन सामान ढांया जाता है। यहां वरस में दो हजार तिनपहिचा ट्रकें और दो हजार ट्रॅक्टर बनाये जाते हैं। अगले साल उत्पादन और बढ़ेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं।

युगों से पत्थर का कोयला यहां की धरती में मोंजूद था और कुछ को तो ऊपर भी पाया जाता था। मंचू शासन में भी नगर का महत्व इसी बात से मालूम हो जायगा कि प्रथम मंचू समाट की क्यू यहां से सींया जाने वाली सड़क के पास ही हैं। यहां १६०९ से कोयला खोदने का काम आरंभ हुआ था।

होटल एक पहाड़ी के ऊपर बहुत सुन्दर स्थान में बना है। अन्य होटलों में अभी तक भोजनशालाओं में ही स्त्रियों को काम करते देखा था, पर यहां उन्हीं के हाथ में होटल का प्रवन्ध था। नीचे के एक कमरे में छोटी सी ट्कान थी, जिसमें १४-२० तरह की चीजें रखी हुई थीं। वहां कोई वेचनेवाला नहीं था। दाम लिखा हुआ था। गाहक पैसा देकर उसे उठा ले जाते थे। माल्म्ह हुआ कि शहर में एक बड़ी द्कान इसी तरह चल रही है। उसे भी हम देखना चाहते थे, पर अभी तो हमें आठ . विक्लामीत्र दूर कोयले की खुली खान को देखना था। यह खान ६६०० मीतर लम्बी, हजार मीतर चाँड़ी आर हजार मीतर गहरी हैं। इतनी गहराई में पानी बहुत होना चाहिए, पर वह बिल्कुल सूखी थी। रेल की लाइन के पास आफिस की इमारत की छत से यह विस्तृत खान या खन्दक दिखलाई पड़ रही थी। नीचे से कांयले भरी गाड़ियां विजली के एक इंजन के सहारे जगर आतीं। रेलवे लाइन पर खड़े डब्बे में स्वयं ही कौयला भर जाता और ट्रेन फिर लौट पड़ती। कार्यालय में पता लगा कि यहां १६ हजार मजदूर काम करते हैं। १६४६ में २६ युवान मासिक वेतन था। १६४७ में श्रमिक ४२-१६० युवान तक और इंजीनियर १०४ से १६४ युवान तक पाते थे। संचालक का वेतन १८४ युवान है। खनका के रहने के लिए घरों का प्रबन्ध करेरी किया जा रहा है, इसका पता इसीसे लगेगा कि जहां १६४६ में निवास स्थान पांच हजार वर्ग मीतर था, वहां अब २ लाख वर्ग मीतर हो गया है। तिमंजिल चौमंजिल घर खड़े हो गये हैं। दूर हरे-भरे पहाड़ों में सैनीटोरियम के घर दिखाई पड़ रहे थे। मजुरों को रहने के लिए बिजली पानी और मकान गरम करने के वास्ते चार युवान प्रति मास देना पड़ता है। बिजली की रेल में बैठकर हम नीचे के प्लंटफार्म तक गये। पेंदे में भी उत्तर सकते थे, पर हमने यहीं से देखना पसन्द किया। नीचे से ऊपर तक भिन्न-भिन्न रंग के पत्थरों आर कोयलों की तहें दिखाई पड़ रही थीं। खान कितनी समृद्ध है यह इसीसे पता लगेगा कि कोयले की तहें चालीस से एक साँ वीस मीतर तक मोटी हैं। ऊपर की मिट्टी और वालू भी वेकार नहीं जाता। नीचे हरे रंग के पत्थर सावुन के उपादान हैं। वहां पीले-लाल पत्थर थे जिनसे पेंट्रोल निकाला जाता है। १६४६ से खानों को खोदने में जल-शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा। यहां मजद्रों को हाथ चलाकर कोचला नहीं खोदना पड़ता। खोदने की मशीन एक बार में एक टन से अधिक खोद देती हैं।

वहां से लोटते समय हम पेंट्रोल के कारखाने में गर्य। यह भी नगर से पांच किलोमीतर दूर है। २८ वर्ष के, पर देखने में २० वर्ष से कम के, तोड्-सुड्- महाशय ने हमें अपना कारखाना दिखलाया। १६२८ में पत्थर से पौट्रोल बनाने का कारखाना जापानियों ने आरंभ किया था। उन्होंने ९४० भट्टे लगाये, जिनसे १६,००० टन पेंट्रोल निकलते थे। उनके समय में पैट्रोल की अधिकतम उपज २ लाख ४० हजार टन तक पहुंची थी। पराजय के बाद उन्होंने अपने कारखानों को नष्ट कर दिया। जो कुछ बचा था, उसे च्यांग काई-शंक के जेनरलों, कर्नलों, मेजरों, कप्तानों ने बेंच खाया। १६४८ से १६४३ तक पुनर्निर्माण का काम होता रहा। जापानी ३६ टन पत्थर से १ टन पेट्रील निकाल पाते थे। अब २१ टन में १ टन निकलता हैं। जापानियों के भट्टे छोटे-छोटे थे। अव बीस दिशाल च्लहे काम कर रहे हैं। कारखाने के पुनः स्थापित करने में सोवियत विशेषज्ञों का बड़ा हाथ रहा है। १६५७ में २ लाख २४ हजार टन पेंट्रोल निकला और १६५८ में ४ लाख ९० हजार टन निकालने का लक्ष्य हैं। साढ़े ७ हजार मजदूरों में ४०० स्त्रियां हैं। मजदूरों का वैतन ४४ से लेकर ९०८ युवान तक है। इंजीनियरों का ६६ से २२५ युवान और संचालक का २०० युवान मासिक। काम तीन पाली में चौनीसों घन्टे होता रहता हैं। अधिक गरम स्थानों पर काम करने वाले सिर्फ छै घन्टे काम करते हैं। वहां चार पाली होती हैं। मजदूरों के रहने के लिए नयं स्वच्छ मकान वने हैं। एक कमरे का किराया डेढ़ युवान हैं, जिसमें २० सेन्ट विजली-पानी आदि का भी शामिल है। खानों से पत्थर रेलों पर लाये जाते हैं। वड़ी वड़ी मशीनें उनको तोड़कर आटा सा बना देती हैं। फिर उन्हें भट्टों में हाला जाता है। पहले काले रंग का तेल निकलता है। उससे बहुत सी बीजें अलग की जाती हैं। सामायनिक खाद बनती है। सफेद आर पीले रंग की सुन्दर मांम निकलती है। मधु के छत्ते की तरह का कोयला भी पैदा होता है। जल में उवाले जाने से पीला रस निकलता है। फिर उसे चीनी वैज्ञानिकों हारा आविष्कृत तरीके से तह पर तह लगाया जाता है। प्रदर्शनी भवन में ये सारी प्रक्रियाएं दिखायी गयी थीं।

लोटने के बाद हमने बाजार देखा। पूछने पर चीजों के निम्नलिखित दाम मालूम हुए:

| दस्तु            | - <b>मात्रा</b> े । | युवान          | रुपया          |
|------------------|---------------------|----------------|----------------|
| जूता (स्त्री)    | एक जोड़ा            | ९० से ९३.७४    | २० सं २७.४०    |
| " (पुरुष)        | 77                  | १०.८२ से १७.१४ | २९.६४ से ३४.२८ |
| " (बच्चे)        | 71                  | 8.80 से द      | E.80 से १२     |
| चावल             | ्र किलोगाम          | .33            | . દ્વદ         |
| वाजरा            | . 17                | .१३            | ं.२६           |
| आटा              | 22                  | .88            | .55            |
| कांगुन           | n                   | .88,           | .25            |
| उड़द             | 77                  | .88            | .25            |
| गुच्छियां (स्ती) | 27                  | १६.४२          | <b>27.58</b>   |
| मछ ली            | 27                  | .85            | 8.58           |
| अंहा             | n n                 | १,४०           | 3              |
| प्याज ,          | 'n                  | .રદ            | ં ,ધરો         |
| वन्दगोभी         | . 27                | .80            | .20            |
| साँसेज           | 37                  | ४.इइ           | €.9€           |
| शूकर मांस        | n                   | १,४६           | 7.87           |
| 4                |                     | The Control of |                |

६ वल्व का रेडियो २९७.२० (४२४.६० रुपया), ४ वल्व का ६४ युवान (९८८ रुपया), फाउन्टेनपेन .६६ से ७.९० युवान, स्याही .२९ से .२५ तक मिलती थी। ढक्कन के साथ आल्मुनियम के बड़े पात्र का दाम २.०० हैं। कपड़ों में जनी कोट का २०.६६ व कपास के कोट-पेन्ट का आप १ युवान था।

देखने से मालूम होगा कि जीवन की अत्यावश्यक चीजें महंगी नहीं "थीं। जब सभी काम करनेवाले लोग काम करतें और पैसा कमाते हैं, तो वह चीजों के खरीदने का अधिकार रखते हैं। जब तक उतने परिमाण में चीजें नहीं होतीं, तब तक नियन्त्रण करने का एक ही रास्ता होता है, यह कि जो चीजें पर्याप्त मात्रा में तैयार नहीं होतीं, उनका दाम अधिक रखा जाये।

हम फू-शुन वें बाल-आश्रम देखने शहर से आठ किलोमीतर दूर पर्वतीं की हरियाली के बीच गये। श्रीमती क्याउ १० अवत्वर १९४६ से इस संस्था की संचालिका हैं। पहले इसका आरम अनाथालय के तौर पर हुआ था। लेकिन ऐसे बच्चों की जब कमी हो गयी, तो दूसरे बच्चों के लिए छूट कर दी गयी। इस वक्त ९०६ वालक (४२ बालिकाएं) वहां हैं। इनकी आयु दो महीने से ९८ वर्ष तक की हैं। १६४६ में बच्चों की. संख्या २२० थी। फिर अनाथ बच्चे घटने लगे और दूसरों के लिए रास्ता खांला गया। इस समय १९ अनाथ, २६ अर्ध-अनाथ (जो ८ युवान मासिक देतें हैं') और ४६ शिशु हैं'। ९३ धाइयां हैं'। अध्यापकों में एक पुरुष हैं। आयु के अनुसार ७ से ९८ वर्ष के २७ वच्चे हैं। ३ से ७ बरसवाले वालांद्यान के विद्यार्थी हैं। कितने ही लड़के पढ़कर घर वले जाते हैं। स्वच्छ दोमंजिले भवन अत्यन्त सुन्दर प्राकृतिक परिपार्श्व में अवस्थित हैं। सभी कमरे साफ-सुथरे हैं। एक कमरे में १९ वच्चे रहते हैं। छोटे बच्चों के बिस्तरे कुछ छोटे हैं और बड़ों के बड़े। चीन में युगों से दूध हराम रहा है। आठ-नों महीने की उमर में माता का द्ध छोड़ने के बाद फिर द्ध चीनियों के मुंह में नहीं जाता था। यहां तीन बरस के बच्चों तक को दूध दिया जाता था। १६४९ में इस संस्था पर १८,६०० युवान खर्च हुआ था।

शहर लॉटने के बाद अभी समय था। अतः हम यहां के वृद्धाश्रम को देखने गये। यहां ६० से ८२ वरस की उम् के १६८ वृद्ध रहते हैं। इस आश्रम को मजदूर संघ ने १६४६ में स्थापित किया। आरंभ में 88 के लिए जगह थी, अब १७० के लिए हैं। हर एक कमरे में प्रायः हो वृद्ध रहते हैं। सारे ५० कमरे हैं। अधिकतर वृद्ध पेंशन पाने वाले हैं। १६५७ में इस संस्था पर २० हजार युवान खर्च हुआ था। खेलना, फुलवारी में काम करना, पढ़ना आदि उनके मन-बहलाव के साधन हैं। वृद्धे होने के कारण ६० प्रतिशत निरक्षर हैं, पर वे दूसरों से कितावें और अखवार पढ़वा कर सुनते हैं। मुफ्त में महीने में तीन बार सिनेमा-थियंटर दंखने जाते हैं। भोजन का खर्च प्रति मास साढ़े तरह युवान है। सिहवन-क्वान अस्सी वर्ष के हैं। वह पैकिड् वाले प्रदेश होपे में जन्मे। सबह वर्ष की उमर में रोजी की तलाश में मंद्दिया आये। तीस वर्ष तक कोयला खान में काम करते रहे। शरीर स्वस्थ है, हा आंख-कान में कुछ कमजोरी अवश्य है। दूसरे ६७ वर्ष की आयु के वृद्ध शिक्षित आरे परिष्कृत रुचि के हैं। उन्होंने अपने कमरे को चित्रों, सुन्दर चीनी पात्रों से अलकृत कर रखा था। वह आगृहपूर्वक अपने कमरे में ले गये। वृद्धों के इस सुखी जीवन को देखकर मुभे अपने यहां के वृद्धों का खयाल आ रहा था।

शाम आ रही थी। हमारी कार सीया की और लौट पड़ी।

# पुनः सेया (मुकदन) में

्र जुलाई के सबरे भी वर्षा हुई और रात को तो काफी। सर्दी का मौसम मालूम हो रहा था। हमारा देखने का काम जारी रहा। वर्षा ने उसमें वड़ी वाधा नहीं की। पूर्वाहन में हम लामा-विहार देखने गये। यह वड़ा विहार हैं। इसके अतिरिक्त तीन और लामा-विहार मुकदन में हैं। नगर में तीन हजार से अधिक मंगांल रहते हैं। १६३५ की अपनी यात्रा में में इस विहार में आया था। उसके बारे में अपनी पुस्तक "जापान" में लिखा भी था। उसकी स्मृति अब भी मेरे दिमाग में ताजा थी, क्यों कि गन्दगी में यह स्थान वाजी मार ले गया था। इसके पास टूटी-फूटी चहारदीवारी वाली एक वगीची थी, जिसके कूड़े के ढेर पर मेंने किसी कुत्ते या गर्ध को मरा देखा था। उस वक्त वहां जापान का शासन था।

ज्ञापानी लोग द्विया में सबसे स्वच्छ जातिवाले माने जाते हैं । मुकदन में जिस अंचल में जापानियां ने अपने घर बनाये थे, वहां खूब स्वच्छता थी। पर चीनी मोहल्ल्कं में मिक्खयां भिनिभनाया करती थीं। जापानी अपने को धनी बनाने आये थे, न कि यहां के लोगों की दरिवृता से मुक्त करने। साँ में इस-पन्द्रह चीनी ही एसे थे जिनके पेरों में जूता हो। शारीर पर गन्दे और फटे कपड़े थे। कहां गया वह पुराना मुकदन ? कहां गयी पुरानी मंचूरिया? आज मच्छरों और मिक्खयों का कहीं पता न था। लामा-विहार में भी स्वच्छता की कोई सीमा न थी। बहुत ठंडी जगह होने के कारण तिव्वती और मंगोल लामा सफाई आदि के वारे में उतना ध्यान नहीं देते थे, पर वे ही लामा अब चारों और स्वच्छता विखेरते चलते हैं। उन्होंने अपने मन्दिर और रहने के स्थान दिखाये। आंगन में अच्छी फ ुलवारी लगी हुई थी। वे स्वयं वगीचे में काम करते हैं। विहार की आय भक्तों और मकानों के भाई से होती है। १६५७ में सरकार ने १० हजार युवान (२० हजार रुपया) मरम्मत के लिए दिया था। इस नगर में चालीस बौद्ध बिहार हैं। ताऊ मंदिर १९, इसाई १४ और कैथलिक २ हैं। कैथलिकों को इसाइयों से अलग गिनाने की यहां परम्परा है।

लामा-विहार से हम अन्-छन्-चुन्-स्स चीनी विहार में गये। ४६ भिक्षु यहां रहते हैं। हमारे पहुंचने के समय पीले चीवर पहने हुए भिक्षु सूत्र (वृद्ध वचन) का स्वरसहित पाठ कर रहे थे। वृद्ध-मन्दिर में १८ स्थिवरों (वृद्ध शिष्यों) की सुन्दर प्रतिमाएं थीं। वस्तुतः विहार की स्थापना १७वीं सदी में हुई थी। पर यहां पर थाड्-काल की मूर्तियों का भी संगृह है। एक मूर्ति युन्-काड्- गृहा विहार से आयी हैं। भिक्षु शिक्षित और संस्कृत रुचिवाले हैं, इसलिए उनका ध्यान कला तथा साहित्य की और जाना ही चाहिए।

हम नगर से बाहर विशाल क्षेत्र में स्थापित पोलीटेकिनक संस्थान को देखने गये। आठ विशाल महलों जैसे भवनों में पढ़ाई आदि का प्रवन्ध था। चार छात्रावासों में ६ हजार विद्यार्थी (५०० छात्राएं) रहते हैं। शिक्षकों की संख्या ५५० हैं, जिनमें ४० प्रोफैसर हैं। हाई स्कूल समाप्त कर यहां पढ़ने के लिए तरुण-तरुणियां आते हैं। पांच वर्ष की पढ़ाई

है। इस संस्था की स्थापना १६४० में हुई। इमारतें १६४२ में बनकर समाप्त हुईं। और जगह ईंट-चूने पर खर्च करने में चीन सरकार बहुत संकोच करती हैं, पर ऐसी संस्थाओं पर वह मुक्तहस्त हो पैसा वहाती हैं। मुकदन का यह विश्वविद्यालय जिस सड़क पर हैं, उसका नाम संस्कृति मार्ग है। इसमें आठ विभाग और बीस •उपविभाग हैं। प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाते हैं, जो ८ युवान के करीव होती हैं। अध्यापकों का वेतन ६२ से ३४० युवान और प्रोकेंसरों का २४० से २४० युवान तक हैं। टेक्नोलॉजी-अनेक विज्ञानों का प्रायोगिक ज्ञान-एक विशाल विषय है। हमारे देश में शिकायत ही नहीं बल्कि आक्षेप भी किया जाता है कि हिन्दी को उच्च शिक्षा और टेक्नोलॉजी का माध्यम-कैंसे बनाया जाये, जब कि उसमें पुस्तकें नहीं हैं। चीन में भी पुस्तकें नहीं थीं। लेकिन अब वहां के वैज्ञानिक संस्थानी और कालेजी में प्रस्तकी लाखों की संख्या में मिलती हैं। चीनी भाषा की वह कमी तंजी से दूर हो रही है। चीन साइंस सिखाने के लिए अपने लाखों विद्याधियों के सामने अंग्रेजी सीखने की शर्त नहीं रख सकता था। पर में कांटे न चुभें इसके लिए यह भी हो सकता है कि सारी भूमि को चमहे से ढांक दिया जाये। दूसरा रास्ता यह भी है कि अपने पैरों को चमड़े से ढांक दिया जाये। चीनी शिक्षा-विशेषज्ञ परा के ढांकने के पक्षपाती हैं और हमारे भारतीय विशेषज्ञ धरती को ढांकने का सुभाव रखते हैं। यहां की हरक नड़ी शिक्षण संस्था में अनुवाद का ब्यूरो है, जो २ हफ्ते में हजार पंज की पुस्तक का अनुवाद करके और साइक्लोस्टाइल से २-४ सौ प्रतियां निकालकर आपके सामने रख सकता हैं। चीनी लोग रूस से सबसे अधिक 'सीख रहे हैं'। रूस के साइंस को पिछड़ा कहनेवाला आज दुनिया में कोई नहीं हैं। रूसी भाषा अत्यन्त समृद्ध हैं। चीन के उच्च शिक्षणालयों में रूसी पुस्तके वहुत भारी संख्या में आती हैं। अध्यापकों में कुछ रूसी जाननेवाले हैं। जिस पुस्तक की आवश्यकता समभी जाती है, अनुवाद के लिए न्यूरी की कहने भर की देर हैं।

चीन ने रूसी पुस्तकों से ही भरपूर सहायता नहीं ली हैं, बल्कि रूसी अध्यापकों से भी इसी प्रक्रिया से लाभ उठाया। न रूसी अध्यापक को

चीनी पढ़ने की आवश्यकता थी और न चीनी विद्यार्थी को रूसी। हरेक रूसी विशेषज्ञ या अध्यापक के साथ एक दुभाषिया लगा दिया जाता। दुभाषियों को तथार करना आसान हैं, पर लाखों की संख्या में छात्रों को रूसी का पंडित बनाना असंभव हैं। यह बात नहीं कि चीनी कम्युनिस्ट होने के कारण गैर-कम्युनिस्ट देशों से ज्ञान लेना नहीं चाहते। जर्मन, फ्रेंच और अंग्रेजी की पुस्तकों भी वहां आती हैं। हां उतनी संख्या में नहीं जितनी कि रूसी में। शाइ हैं और दूसरे स्थानों में अंग्रेजी जाननेवालों की संख्या चीन में लाखों हैं, इसलिए अनुवाद की भी दिवकत नहीं। वैज्ञानिक यंत्र जो देश में नहीं बन सके हैं, वे रूस से आये हैं, इसलिए रूस से ज्यादा महायता लेना स्वाभाविक हैं।

### छाङ-छुन् नगरी

मध्याहन भोजन के बाद हम स्टेशन पर पहुंचे। १ जजकर २० मिनट पर ट्रंन छाड़ छुन् के लिए चली। साढ़े चार घंटे की यात्रा के बाद यह मंच्रिया का केन्द्रीय नगर आया। यहां पर भी स्वागत के लिए भिक्षुं और अधिकारी स्टेशन पर आये थे। ६ बजे हम एक बड़े होटल में पहुंचे। पहले मंच्रिया की रेलें रूसियों के हाथ में थीं। उन्हों के रेल विभाग नं इस होटल को बनाया था। चूंकि भारतीय अतिथि के पास और भी लोग आया करते थे, इसलिए मुक्ते प्रायः दो कमरे वाले स्ट्र में ठहराया जाता था।

छाइ-छुन् को जापानियों ने सारी मंचूरिया की राजधानी बनाया। १६३४ में जब में यहां आया; तब यह नगर अभी बस ही रहा था। पुराना करवा जरूर यहां था, पर वह देहात सा माल्म होता था। जापान ने उसे बढ़ाते हुए ७ लाख का नगर बना: दिया था। आज १० लाख २० हजार आदमी बसते हैं। यह जापानियों का शासन-केन्द्र ही नहीं था, बित्क यहां सबसे बड़ी सीनक छावनी भी थी। सेना के अलावा ७० हजार जापानी नगर में बसते थे। नगर का प्रधान मार्ग स्तालिन मार्ग हैं जो १४ किलोमीतर लम्बा हैं। इसी के जपर बैंक और बड़ी-बड़ी द्कानें जापानियों ने स्थापित की थी। नगर नवीन हैं। इसिलए इसकी सड़कें सीधी और चोंड़ी

हैं। उस समय की स्मृति से मैं आज के शहर को पहचान नहीं सकता था। प्रदेश के बाँद्ध संघ के अध्यक्ष हमें अपना बिहार दिखाने ले गये। इसमें थ्येन-दाई संप्रदाय के ४२ भिक्ष रहते हैं। बिहार बहुत परिष्कृत हैं। विहार से बाहर सड़क के दूसरे किनारे पर एक छोटी सी फुलवाड़ी हैं, जिसमें ५.३ मीतर (२० हाथ) ऊंची अवलोक्तिश्वर की विशाल धात प्रतिमा हैं, जो उतने ही ऊंचे चबूतरे पर स्थापित हैं। यहीं के मूर्तिकार ने जापानी शासन के समय कांसे से इस मूर्ति को ढ़ाला था। बगीचे में फूल भी हैं और फल के वृक्ष भी। चीनी भिक्ष पहले भी हाथ से काम करने के उतने विशेधी नहीं थे। अब तो हाथ से काम करना गारेव की बात समभी जाती हैं। छाइ-छुन् में हमें तीन दिन रहना था जिसे अधिक से अधिक स्थानों को देखने में लगाया।

८ जुलाई को हम मोटर-नगर देखने गये। चीन का यह सर्वप्रथम . और विशाल मोटर कारखाना शहर से कई विलोमीतर दूर हैं। इस भ्मि को पहाड़ी नहीं कहना चाहिए, पर वह नीची-ऊंची है। कार्यालय के संचालक ने कारखाने से परिचय कराया। १५ जून १९६४२ में इसकी नींव डाली गयी, सितम्बर १६४६ में मोटरें बन कर निकलने लगीं। इसे कहने की आवश्यकता नहीं कि रूसी विशेषज्ञों ने कारखाने के निर्माण में बड़ी सहायता की। १६५७: में चहां ९६ हजार कमकर थे जिनमें २० सेंकड़ा स्त्रियां थीं। दूसरे कर्मी दो हजार थे जिनमें स्त्रियां १२ प्रतिशत हैं। १० इंजी-नियर कारखाने की देखभाल करते हैं। १९४७ में ७ हजार ट्रकें बनकर निकलीं जिनका नाम मुक्ति-ट्रक रखा गया। पहले ट्रकों पर ही ध्यान दिया गया था। १६५८ में कई प्रकार की ट्रकें, वसे एवं कारें भी बनने लगीं। इस साल चार से पांच टन वाली २५ हजार ट्रकें, साढ़े चार टन वाली २ हजार, साढ़े तीन टन वाली १ हजार, एवं २०० कार बनायी गयी । शीशा, चक्का और बिजली के तार को छोड़कर मोटरों की सारी चीजें इसी कार-खाने में बनती हैं। ये तीन चीजें भी स्वदेशी ही होती हैं। सभी कार्य स्वयंचालित यंत्र व्यवस्था से होते हैं। तारों पर लटकते एक एक अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचकर कारीगर के हाथों क्रमशः जुड़ते हुए अन्त में पूरी कार बनकर बाहर निकलती है। एक जगह बड़े कड़े किस्म

का फाँलाद पानी की तरह वह रहा था, जिसके छः हाथ नजदीक आदमी जा नहीं सकता था। सारा वायु-मंडल अत्यन्त उत्तप्त था। इंजन का मोटा भाग एक जगह ढालकर निकाला जा रहा था। वह कछुए जैंसा मालूम होता था। खराद-पालिश कर उसमें दूसरे पुर्ज रास्ते में जुड़ते जा रहे थे। सारा इंजन तैयार होकर दूसरी वर्कशाप से बनकर आये ट्रक के ढांचे में जोड़ दिये जाते हैं। ड्राइवर की सीटें, रंग आदि से सज्जित ट्रक कारखाने के छोर पर थी। ड्राइवर आकर उसपर बैठा और उसे बाहर निकाल ले गया। हमारे यहां भी मोटर के कारखाने हैं। लेकिन उनके ७४ और ८० प्रतिशत पुर्ज इंगलैंड या अमरीका से आते हैं। उनको यहां जोड़ भर दिया जाता है। चीन में इंतनी जल्दी हर तरह की मोटरें ही नहीं, बल्क जेट विमान तक बनने लगे हैं, यह देखकर ईंग्या होती हैं।

मजद्रों के चार हजार परिवार मोटर-नगर में बने नये मकानों में रहते हैं। कुछ शहर में भी चले जाते हैं। तीन पालियां काम करने की हैं। वेतन शागिदों के साढ़े ३४ युवान, कमकरों के १०४ युवान, इंजीनियरों के १२०-१८० युवान और संचालक का २६४ युवान है।

शिक्षा की ओर भी कारखाने का ध्यान है। सात शिश्रुशालाएं, एक बालांद्यान और नवीं श्रंणी का एक हाई स्कूल यहां चलते हैं। कमकरों को शिक्षित करने के लिए रात्र स्कूल भी हैं। कारखाने में कुल १२ रेस्तरां हैं। बीच में पड़ी हुई जमीन में खेती होती हैं। ४०० छात्र बाहर के उच्च शिक्षणालयों से आकर यहां काम सीखते हैं। हम एक कर्मशाला के भोजनालय में गये। वहां १० प्रकार के भोजन तैयार थे—चावल, मांस का सूप, सब्जी, मुर्गी का मांस तथा चीनी रोटियां (मोमो)। भोजन का समय दोपहर में साढ़े ११ से १ बजे तक का था। इस भोजनालय में १९०० आदमी जलपान या नाश्ता के लिए और १२०० भोजन के लिए आते थे। एक बार के भोजन के लिए सवा २ सेन्ट (साढ़े ६ नया पैसा) दोना पड़ता था। २ सेन्ट वाला भोजन भी बुरा नहीं था। उसमें चावल, सब्जी और निरामिष सूप होता था।

लॉटर्त समय हमने एक बालोद्यान देखा, जिसमें ३ से ६ वरस के २०० बच्चे थे। भोजन का समय था। वे चावल, मांस मिला आलू और सब्जी का सूप खा रहे थे। माता-पिता को बच्चों के लिए कुल मिलाकर आठ युवान मासिक देने पड़ते हैं। इसी में तीन बार का खाना भी शामिल हैं। हमारे पहुंचते ही बच्चों ने लकड़ियों को हाथ में रखे.— 'चचा कैसे हैं'?'' कहकर स्वागत किया। एक कमकर परिवार को भी हमने देखा। इसमें पांच व्यक्ति हैं, पित-पत्नी के अतिरिक्त तीन बच्चे। चीन में बच्चों की वृद्धि हमारे यहां से ढाई-गुने से भी अधिक हैं, इसलिए वे हर जगह वड़ी संख्या में देखे जाते हैं'। इस परिवार को अपने घर के लिए बिजली-पानी आदि लेकर पाने तीन युवान मासिक देना पड़ता हैं। दो परिवारों की एक ही रसोई हैं। पित का बंतन ६४ युवान मासिक हैं। पत्नी छठी कक्षा तक पढ़ी हुई हैं, पर वह घर का ही काम करती हैं। माता-पिता इसी प्रदेश के चिलिन नगर में रहते हैंं। उन्हें वहीं रहना पसन्द हैं। पुत्र उनके पास पैसा भेजता रहता हैं।

छाड़ - छुन् में छः विश्वविद्यालय या तत्समान संस्थाएं हैं। तीन वर्जे हम विज्ञान अकादमी से सम्बद्ध स्फिटिक अनुसन्धान संस्थान को देखने गये। यह भी नगर से दूर था। यहां आठ संचालक और एक सौ गर्वेषणा करने वाले तरुण काम करते थे। स्त्रियों की संख्या २० प्रतिशत थी। लेंस और स्फिटिक के सम्बन्ध में अनुसन्धान करना इसका काम था, अर्थात परिधि बहुत बड़ी नहीं थी। पर यहां के पुस्तकालय में ४० हजार पुस्तके थीं। दुनिया के भिन्न-भिन्न देशों से १९० शांध पत्रिकाएं यहां आती थीं। यहां के अध्यापकों में कितने ही रूस से शिक्षा, प्राप्त करके आये थे। इस विज्ञान से सम्बन्ध रखने वाली शायद ही कोई महत्वपूर्ण रूसी पुस्तक एंसी हो, जो यहां न हो। चेंड् महाशय ने परिभाषाओं के कारण अनुवाद करने में दिक्कत देख एक रूसी जानने वाले तरुण को बुला लिया। लेकिन रूसी वैज्ञानिक परिभाषाओं का समभना मेरे लिए मुश्किल था। फिर भी वहां के काम को दिखलाने में संचालक ने कोई कसर नहीं रखी।

भूगर्भीय संस्थान इस नगर का दूसरा विज्ञान शिक्षणालय है। अन्तिम मंचू समाट तथा जाणानियों की तरफ से बनाये गये कठपुतली राजा फुई के लिए यहां एक बहुत विश्वाल महल बनाया गया था। अभी वह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था कि जाणानियों को भागना पड़ा। फुई इसके सुख-

वीभव को नहीं देख सके। कम्युनिस्ट सरकार ने इसका सद्पयोग यहां भूगभीय संस्थान स्थापित करके किया। यह आधुनिक इमारत है, पर इसमें चीनी कला का सम्मिश्रण है। इस विश्वविद्यालय में ४ हजार अध्यापक और छात्र हैं। इसके संगृहालय में चीन में पाये जाने वाले हरेक पत्थर और खनिज को जमा किया गया है। समभनें के लिए चार्ट और नक्यों दीवार से टंगे हैं। यहां के विद्यार्थी आरे अध्यापक भूगभीय अन्-सन्धान और परिमाप के लिए चीन के भिन्न-भिन्न स्थानों में जाते हैं। एक साल में ७००-८०० मंडलियां अनुसन्धान के काम के लिए बाहर जाया करती हैं। तिन्वत की खनिज सम्पत्ति के लिए भी अनेक अभियान यहां से किये गये हैं। संस्थान के वहुत से विभाग हैं, जिनमें दुर्लभ खिनजों का अनुसन्धान भी एक है। धातुओं का पता लगाने के लिए विमानों तक का प्रयोग होता है। १६४७ में हजार वार विमान इसके लिए उड़े थे। आय का स्रोत सरकारी अनुदान के अतिरिक्त स्वयं अजित चीजें और काम भी हैं। १६५८ में २० लाख युवान (४० लाख रुपया) अनुदान में मिला था और संस्थान ने स्वयं ३० लाख युवान अजित किया। १ करोड़ रुपया वार्षिक जिस संस्था का आय-व्यय हो, उसकी विशालता को आसानी मे समभा जा सकता है। इसके विशाल संग्रहालय में २० हजार चीजें हैं।

मंच्रिया अपने वाघों के लिए दुनिया में मशहूर हैं। बंगाल का वाघ भी विश्व में ख्याति रखता हैं, पर यह मंच्रिया के वाघों के सामने बच्चा माल्म होगा। हमने पेकिट् के चिड़ियाखाने में अफ्रीका के सिह को मंच्रिया के वाघ के सामने बच्चा सा देखा। छाड् छुन् में विजय उद्यान एक विशाल उद्यान हैं, जिसमें चिड़ियाखाना भी हैं। वहां हमने मंच्री वाघ भी देखा। रात को दक्षिणी सुड्कालीन (१२वीं-१२वीं सड़ी) घटना पर फिल्म देखा। मंच्र काल में उस घटना पर किसी ने उपन्यास लिखा था। अभिनय और दश्य ही सुन्दर नहीं थे, बल्कि उसकी हरेक वात में एतिहासिक यथार्थवाद की फलक थी।

ह जुलाई को नगर की कितनी ही चीज देखी, जिनमें रवर के जूर्त का एक कारखाना भी था। चीन के शता-प्रतिशत लोग जूर्त विना नहीं रहते। गांव या शहर सभी जगह यह बात देखी जाती है। लेकिन चमड़े के जूते बहुत थांहें लोगों के पैरों में होते हैं। सभी जगर कानवंस और नीचे रवर के तल्ले वाले जूते पहनते हैं। ६४ करोड़ आदमियों के लिए जहां जूता बनाने का सवाल हो, वहां कितने बड़े पैमाने पर उसे तैयार किया जाता होगा इसे आसानी से समभा जा सकता है। सन १६२० में जापानियों ने अन्तुह् में छोटे रूप में यह कारखाना स्थापित किया था। कम्युनिस्ट सरकार ने नवम्बर १६४० में उसे यहां स्थानान्तरित कर दिया। जिस मकान में यह स्थापित हैं, उसमें पहले जापानी बैंक था। फरवरी १६४१ से यहां उत्पादन आरंभ हुआ। १६४० में तल्ले के लिए एक हजार टन रवर खर्च हुआ। चीन में हाइनान टापू ही एक जगह हैं जहां रवर के बगीचे हैं। इसलिए बहुत सा रवर कृतिम रूप से बनाना पड़ता हैं या बाहर से मंगाना पड़ता हैं। लंका वालों की तंब तक बुरी हालत रहीं जब तक कि चीन ने अपने चावल के बदले उसके रवर को लेना स्वीकार नहीं कर लिया। मलाया की सरकार चीन और कम्युनिज्म की विरोधी हैं, पर चिद चीन उसे न खरीदें तो उसका रवर भी मिट्टी के मोल बिकने लगे। इन्होनेशिया के रवर का सबसे बड़ा गाइक भी चीन ही हैं।

कारखाने में १४०० कमकर हैं जिनमें ६०० स्त्रियां हैं। उनके ६०० परिवार कारखाने के बनायं मकानों में रहते हैं। १६४० में ४२ लाख २० हजार जांड़े जूते तथार हुए थे। १६४८ में ६९ लाख जांड़े तथार हुए। वेतन का हिसाब निम्न प्रकार हैं: कमकर ३६-८९ युवान, इंजीनियर ६६-९२० युवान और संवालक (डायरेक्टर) १३० युवान। निर्माण की आरंभ से अन्त तक की प्रक्रिया हमें दिखायी गयी। सफेद पाउडर मिले रवर के तल्ले को मशीनों एक कमरे में काट रही थीं। फिर तल्ले को स्वानंत एक आदि डाल दिये जाते हैं। मजबूत जीन या कानवंस को मशीनों से सीकर जूते का ऊपरी ढांचा अन्य कमरों में तथार हो रहा था। फिर तल्ले को उसमें जोड़कर ४६ मिनट दवाये रखते। जूता फिर अन्तिम परीक्षा के लिए एक कमरे में जाता और फिर वाहर भंजने के लिए पेटियों में वन्द कर दिया जाता। श्रू का दाम २ युवान (४ रुपया) और वूट का ४ युवान (१० रुपये) था। जूते बहुत मजबूत होने ही चाहिएं, क्योंकि यहां यह खयाल रहता है कि जुतों की चिरायुता से उनकी मांग

कम होगी। एक बक्स में तीस जोड़े बन्द किये जाते हैं। कमकर दो से तीन पाली में काम करते हैं। क्लर्क एक ही बार आफिस में आते हैं। मंचूरिया में तीन ऐसे बड़े-बड़े कारखाने हैं। छाड़-छुन के अतिरिक्त हारिवन और हैनिड़ भी जूता बनाते हैं। वैसे इससे छोटे कारखाने सेंया आदि शहरों में भी हैं। सनातन काल से नंगे रहनेवाले किसान अब सदा जूता ही नहीं पहनते, बिल्क धान के खेतों में काम करने के लिए वह रंबर के घुटने तक के गम बूट की मांग कर रहे हैं। कारखाना पूरी तार पर स्वयंचालित हो जाय, तो जूतों का बनाना दूना हो जायगा।

#### जन-विश्वविद्यालय

यह चीन के बड़े विश्वविद्यालयों में हैं। वहां जाने पर कुलपित फिड्-उ-िमड् अपनी जरूरी बैठक छोड़कर भारतीय अतिथि से मिलनं आये। उनका विषय दर्शन हैं। दर्शन पर उन्होंने काफी लिखा हैं। च्यांग काई-शेक के काल में चार वार जेल में वन्द रहे। उस समय का जेल अंग्रेजों जैसा जेल नहीं था। यदि उसकी कुछ समानता हो सकती थी, तो पंजाब के जेलों से ही। उसकी जेलों में न जाने कितने विचारक, साहित्यकार और कलाकार मर गये। फिड् महाशय भाग्यवान थे जो जीवित बचे। पर वह इसके कारण नहीं बिल्क अपनी योग्यर्ता के कारण इस बड़े विश्वविद्यालय के चांसलर (कुलपित) हैं। उपकुलपित थिड्-तुंड् इतिहास के माने हुए विद्यान हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय की बहुत सी चीजें दिखलायीं। उनके चीन के इतिहास के दो खंड प्रकाशित हो चुके हैं। एक प्राग-एतिहासिक काल से ६९८ ई. तक और द्सरा तह से ९८४० तक। तीसरा ९८४० से ४ मई १६९६ तक का प्रेस में था।

वीनी भाषा में लिखे रहने से मेरे लिए उसका कोई उपयोग नहीं था। वैसे विश्वविद्यालय के आधे मन के करीव प्रकाशन मुक्ते भेंट किये गये थे। उन्हें मींने उपयोगिता के खवाल से पेकिड् में ही अपने मित्रों को दे दिया। मेरे मध्य एशिया के इतिहास में प्राग-ऐतिहासिक काल भी सम्मिलित है, अतः इस विषय में मेरी दिलवस्पी थी।

ं विश्वविद्यालय में सातः विभाग ्हैं: गणितः रसायनः भौतिकीः साहित्य, इतिहास, अर्थशास्त्र, विधि (कान्न)। फिड् महाशय ने वतलाया कि जल्दी ही दर्शन और जीवविज्ञान के विभाग भी खुलने वाले हैं। विश्वविद्यालय के ३९०० छात्रों में ५८० छात्राएं हैं। अध्यापकों की संख्या ४०० है जिनमें २० प्रतिशत महिलाएं हैं। ४४ प्रोफेसरों में २ महिलाए हैं। १ अध्यापक पर ८ से अधिक छात्र नहीं हैं। ५० प्रतिशत छात्र सरकारी छात्रवृत्ति से पढ़ते हैं। मैंने यह जानना चाहा कि सामान्य छात्रवृत्ति के अतिरिक्त प्रतिभावान छात्रों को कोई विशेष छात्रवृत्ति मिलती हैं या नहीं। नहीं मिलती हैं कहने पर मुक्ते कुछ आश्वर्य हुआ। पर डाक्टर फिड् समभते थे कि उसकी कोई आदश्यकता नहीं। छात्रवृत्ति या पारितोषिक किसी रूप में भी प्रतिभावान छात्रों को विशेष कोटि में न, रखना मुभी बहुत अच्छा नहीं लगा। कस में भी इसका खयाल रखा जाता है। अपने २२ करोड़ लोगों की दुनिया में किसी विषय की कोई भी प्रतिभा नेकार न होने पाये, इसका रूस ने दढ़ संकल्प कर लिया है। वहां साइंस में जो इतनी अभूतपूर्व उन्नति हुई है, उसमें एक कारण यही प्रतिभाएं हैं। यदापि इसको हर जगह इनकार किया गया, पर शिक्षा मन्त्रालय के प्रतिनिधि ने स्वीकार किया कि पेकिड् विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तथा चीन के सबसे बड़े गणितज्ञ हवा लो-केड्॰ को १२०० युवान मासिक दिया जाता है।

विश्वविद्यालय के 500 छात्र छात्रावासों में रहते हैं। वे छात्रावास में रहें या अपने घर में, उन्हें साढ़े तरह युवान छात्रवृत्ति मिलती हैं। अध्यापकों का वेतन ४१ युवान से शुरू होता हैं। प्रोफेसर २४४ तक पाते हैं। ४० वर्ष की आयु में पेंशन लेने का उनको अधिकार हैं। पेंशन की रकम वेतन का ४० से ७० से कहें तक हैं। जो आगे भी काम करना चाहते हैं, उनकी सेवाएं सवेतन प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर ली जाती हैं। विश्वविद्यालय का हाल विशाल हैं। विश्वविद्यालय १६४० ईसवी में सेंचा (मुकदन) से यहां लाया गया। सिद्धान्त और प्रयोग दोनों का समन्वय शिक्षा का सिद्धान्त माना जाता है। आयु या स्वास्थ्य के कारण मजबूर न हो, तो अध्यापक भी अपने विद्याध्यों के साथ मिद्दी खोदने, बोभा ढोने जैसे कामों में

सहयोग देते हैं। हरेक विभाग और उपविभाग के साथ फैक्टरियों का होना आवश्यक है। ये दिखावे की फैक्टरियां नहीं हैं और न छोटी हैं। वे प्रायः ४ हजार व्यक्तियों को काम सिखलाती हैं।

फिल्म स्टुडियो। छाड्-छुन् का फिल्म स्टुडियो चीन भर में मशह्र हैं। १६३६ में जापानियों ने मंचूरिया फिल्म स्टुडियो नाम से इसकी स्थापना की थी। १९४४ में स्टुडियों के कींमयों ने इसे अपने हाथ में इर लिया। १९४६ से १९४८ तक च्यांग काई-शंक का शासन रहा। उस समय स्टुडियों के कमीं इसे उत्तर के हेलुड् क्यांड् में ले गये। वहां कम्युनिस्टों का शासन था। १६४८ में स्टुडियो फिर अपनी जगह पर आ गया। यहां दो प्रकार के फिल्म बनते हैं-एक मौलिक और दूसरे अनुवाद। अनुवाद का मतलव किसी विदेशी भाषा के फिल्म की तसवीर रखकर भाषा में परिवर्तन करना होता है। पिछले १० सालों में ७० मॉलिक और ४०० अनुवादित फिल्म यहां तैयार हुए, जिनमें ३ भारतीय भी हैं। माँतिक फिल्मों में १२ प्रतिशत ऐतिहासिक हैं। चीन में छाड् छुन्, शाड् है और पींकड् में फिल्म स्टुडियो हैं। पैकिड् में उनकी संख्या २ हैं। जल्दी ही हरेक प्रदेश में एक फिल्म स्टुडियो स्थापित होनेवाला था। चीन में फिल्म आदि की साधन-सामग्री भी स्वदंशी होती है, इसलिए उनकी विदेशी विनिमय की चिन्ता नहीं होती। छाड् छुन् स्टुडियो ने चीन की अल्पमत जातियों की भाषाओं में १२ फिल्म तैयार किये हैं। इस स्टुडियों का महत्व इससे मालूम हो सकता है कि विश्व प्रसिद्ध चीनी " फिल्म "श्वेतकेशी वालिका" की हीरोइन बनने वाली फिल्म-तारिका थ्येन-वा इसी स्टुडियो में काम करती हैं। प्रसाधन प्रकोच्ठ को देखने गया तो वहां एक तीस वर्षीय तरुणी शीश के सामने मैकअप करने में लगी हुई थी। भारत की तरह यहां के फिल्म कलाकार दूसरी दुनिया के लोग नहीं होती। वह सड़कों पर घूमनेवाले लोगों में से ही एक मालूम होते हैं। थ्येन पूजीवादी देशों में होने पर लाखों-लाख कमातीं, पर यहां वह ढाई या तीन सा युवान पाती हैं। जनकी अपनी कार नहीं है। चीन में किसी की निजी कार नहीं होती। 'हां, आवश्यकता पड़ने पर टेलीफोन करते हीं कार आकर दरवाजे पर उपस्थित हो जाती है।

;

स्टुडियो में १९०० काम करनेवाले हैं जिनका नेतन ४० से २८० युवान तक हैं। संवालक २२० युवान तक पाता हैं। १६४७ में फिल्मों के बनाने में २० लाख युवान (६० लाख रुपया) खर्च हुआ था और आमदनी दूनी हुई थी। प्रति फिल्म पर लगभग १ लाख ६० हजार युवान (२ लाख ८० हजार रुपया) खर्च होता है। आगे यह खर्च १ लाख १० हजार होने वाला था। संचालक यामा ४४ वर्ष के हैं। चार साल से वह अपने इस पर पर हैं। फूखा २८ वर्ष के हैं। वह चीन के प्रसिद्ध अभिनेताओं में हैं। जब बीस वर्ष के थे, तभी से इसी स्टुडियों में काम करते हैं। आजकल 'नदी पर उषा' फिल्म वन रहा था। एक वहें हाल में नगर, पहाड़, गांव, बाग-बगीचे सबके दृश्य तैयार किये गये थे। वहीं फोटो लिया जानेवाला था। स्टुडियों के बाहर के मैदान में भी दृश्य तैयार किये जा रहे थे। कितनी ही वार स्वाभाविक स्थानों में फिल्म लिये जाते थे। फिल्म ज्ञान और शिक्षा के जबईस्त साधन हैं। पर उसमें मनारंजन का तत्व भी होना चाहिए, इस बात को यहां वाले अच्छी तरह जानते हैं। स्टुडियों शहर के बाहर एक वहें सुन्दर स्थान पर स्थित है।

न्यायालय। चेड् महाशय से मीने यहां की अदालत दिखाने के लिए कहा। टेलीफोन पर बात करके समय निश्चित हो गया और तीन या चार बंखे शाम को हम वहां पहुंचे। चीन में न्यायालय चार श्रेणियों के होते हैं—निम्न, मध्यम, उच्च और उच्चतम। उच्चतम न्यायालय को अपने यहां का सुप्रीम कोर्ट समक्षिए। यह मध्यम न्यायालय, यानी जिले की बजी थी। मकान दो-मंजिला सहक के किनारे था। मकान में तीन हाल थे। बजी में कुल मिलाकर १५ न्यायाधीश थे। उच्चतम न्यायालय में सभी न्यायाधीश होते हैं। बाकी में एक कानून बानने वाला न्यायाधीश थार हो सहायक (असेसर) होते हैं। छाइ छुन् में सात एडवोकेट हैं। १० लाख की नगरी के लिए सिर्फ सात एडवोकेट, हिन्दी पाठक आश्चर्य करेंगे पर मुक्दमें भी तो यहां नाम मात्र के ही होते हैं। दीवानी मुक्दमें एक तरह से शून्य हैं, क्यों कि निजी सम्पत्ति वहुत कम रह गयी है। निजी धर जो किराये पर चढ़ते हैं, सिर्फ उनके मुक्दमें वहां आते हैं। भारत में यदि किसी अदालत या अफसर के पास दरखास्त होनी हो, तो

उसे खास प्रकार के फूलस्केप कागज पर रुपये के स्टाम्प के साथ देना पड़ेगा, नहीं तो दरखास्त रद्दी की टोकरी में फेंक दी जायगी। अंगूजों ने वह लक्ष्मण रेखा खींची हैं, जिसे तोड़ने की शक्ति स्वतंत्र भारत में नहीं हैं। जो सेकड़ों टेक्स वसूल हो रहे हैं, उन्हीं में इस खर्च को भी शामिल कर दिया जाता हैं। पेसे-पेसे के लिए मोहताज गरीव वेचारा खर्च के साथ दरखास्त देने के लिए मजबूर हैं। तिब्बत में अफसर के पास कुछ रुपये और रेशमी साफा (कपड़े का टुकड़ा) जमा करना आवश्यक था। हां, वह अफसर की जेव में जाता था और हमारे यहां स्टाम्प सरकार के पेट में। माध्यमिक न्यायालय होने के कारण यहां सीधे मुकदमें वहुत कम आते हैं। शिधकतर अपीलों की सुनवाई होती हैं। मुकदमें की परवी के लिए एडवोकेट रखा जा सकता है, नहीं तो वादी स्वयं या उसके मित्र वहस कर सकते हैं। मुकदमें तलाक, सन्तानों की रक्षा का अधिकार और मकानों के किराये के सम्बन्ध के होते हैं। फाजदारी के मुकदमों में राजद्रोह, चोरी, रिश्वत, नारी का अपमान, मारपीट आदि शामिल हैं।

पिछले पांच सालों में कोई हत्या का मुकदमा नहीं आया। अपराध विभाग के संचालक फान चे जिन, नागरिक विभाग की संचालका श्रीमती ली, न्यायाधीश चाहर चिसुन, दूसरे न्यायाधीश फूच रथान् वहां मुक्ते सारी सूचनाएं देने के लिए तथार मिले। अदालत वाले कमरे में प्रमुख स्थान पर लाल कपड़े वाले मेज के पीछे तीन कुर्सियां न्यायाधीशां के लिए रखी हुई थीं। क्लर्क और पुलिस कर्मचारी के लिए दो कुर्सियां थीं। अभियुक्त और एडवोकेट के लिए भी दो कुर्सियां थीं। दर्शकों के लिए चार पांत में १४ वंचें लगी हुई थीं जिनपर ६० आदमी वठ सकते थे। यहां पर चेडर महाशय कुछ नाराज हो गये, जब मैंने यह कहा कि आगे चलकर दीवानी मुकदमों से अपराध के मुकदमे ज्यादा हो जायेंगे। जन्होंने समक्षा कि तब लोग अधिक अपराध की मनोवृत्ति वाले होंगे। पीछे इसकी चर्चा पीकडर में श्री चाउ फू कू और दूसरों के सामने हुई, तो वहुत मजाक हुआ। इन्होंने कुछ संशोधन किया। में दीवानी मुकदमों को शून्य बतला रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि ४० अर साल बाद भी देश में कभी-कभी विवाहनिक्छेद (तलाक) जैसा कोई मुकदमा हो ही जायगा, इसलिए सम्पत्ति

कं वैयक्तिक न होने से दीवानी मुक्दमे बिल्कुल शून्य नहीं हो जायेंगे। पर ऐसी अवस्था में यदि मार-पीट या और किसी तरह की फौजदारी मुक्दमे दस-पांच भी होंगे, तो वह दीवानी मुक्दमों से दस-बीस गुना हो सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं निकालां जा सकता है कि लोगों में अपराध की मनोवृत्ति बढ़ जायगी।

रात को "वह मारी गयी" ओपेरा देखने गया। ओपेरा चीन की बहुत 🔑 पुरानी नाट्य प्रणाली हैं। यौरप में भी यह मूर्धन्य नाटक प्रकार समभा जाता है। हमारे यहां उसका रिवाज नहीं हैं। मुभे स्वभावतः ही आपेरा विल्कुल पसन्द नहीं। इसमें सभी संवाद कृतिम स्वर में गाये जाने वाले पद्यों में होते हैं। एक तो पद्ये में स्वाभाविक जीवन को अभिनीत नहीं किया जा सकता, दूसरे ओपेरा का स्वर मुभ्ने अपने यहां के उस्तादों के गानों जैसा ही नीरस मालूम होता है। मुभे पीछे यह देखकर आश्वर्य हुआ कि मेरी पत्नी कुछ दिनों बाद जब चीन पहुंचीं और वहां के आपेश को देखा, तो कला और श्रम की बातें कहकर उसकी तारीफ करते नहीं अघाती थीं। ऐसी अवस्था में मुभ्ने अपनी ही कमजोरी माननी पड़ेगी। पर अभिनय और साज-सज्जा अद्वितीय थी। मूक अभिनय मानकर में उसे वह चाव से देखता था। यह आधुनिक आपराः था। इसमें एक प्रवासी चीनी तरुणी गुप्तचर बनकर मंचूरिया पहुंच कहयों से मित्रता स्थापित करती है, जिनमें एक देशभक्त सुन्दरी भी है। जब उसकी पता लग जाता है, तो गुप्तचरी को भय लगने लगता हो। एक देशभक्त तरुण पर उनकी सबसे कड़ी आंख है। वह निरपराध होने पर भी फंसाया जाता है। सुन्दरी उसको वचाने का प्रयत्न करती है, जिसमें गुप्तचर उसे मार डालते हैं, पर अन्त में अपराधी दण्ड पार्च विना नहीं वचते।

भिक्षणी विहार। १० जुलाई के सर्तरे हम वी चाइ स्स विहार देखने गर्थ जिसकी स्थापना १६२६ में हुई थी। यह शहर के उस स्थान में हैं जहां पुराने ढंग के एक मंजिले घर अधिक देखे जाते हैं। वाहर से देखने से उसकी कोई विशेषता नहीं मालूम होती, लेकिन भीतर हहुत बड़ा प्रांगण, अनेक मन्दिर और फुलवारी हैं। उस समय हवा चल रही थी। आधी मंजूरिया में हम घुस आये थे, इसलिए यदि वहां जाड़े की सर्दी मालूम

होती थी, तो आश्चर्य क्या? मुख्य मन्दिर में बुद्ध की सुन्दर प्रतिमा थी, जिनके दाहिने और वार्यं काश्यप और आनन्द की मूर्तियां थीं। एक पांत में क्षितिगर्भ, अवलोकितेश्वर की सुन्दर मूर्तियां स्थापित थीं। सभी जगह स्वच्छता और सुव्यवस्था देखने में आती थी। बिहार में नी भिक्षुणियां रहती हैं जिनकी आयु ३२ से ८४ वर्ष की थी। मेरे लिए यह नया आविष्कार था, जब यह सुना कि चीन में भिक्षुणी संघ अविच्छिन्न रूप से आज भी चल रहा है। भारत में बौद्ध धर्म के विच्छिन्न होने के समय तेरहवीं सदी में भिक्षुणी संघ का अस्तित्व था, यह कहना मुश्किल है। शताब्दियां हो गयीं, दुनिया के सभी बाँद्ध देशों से भिक्षुणी संघ लुप्त हो गये। लंका, वर्मा आदि में कई बार यह प्रश्न उठा कि भिक्षुणी संघ को फिर से जीवित किया जाय। लेकिन, करना संभव नहीं। वुद्ध निर्मित संविधान (विनय नियम) इसमें वाधक हैं। बुद्ध ने अपनी माँसी महा प्रजापित गाँतमी की भिक्षुणी बनां कुळ औरों के साथ भिक्षुणी संघ स्थापित किया था। वह प्रथम भिक्षणी थीं। आगे के लिए यह नियम बना कि भिक्षणी संघ आगे नयी भिक्षुणियों को बनायेगा। द्सरे संप्रदायों की तरह बोर्ड संघ में एक भिक्षु दूसरे भिक्षु को नहीं बना सकता। यह अधिकार संघ को ही है। मध्यमंडल (उत्तरप्रदेश-बिहार) में कोरम दस भिक्षुओं का माना जाता और इसके बाहर पांच का। मध्यमंडल में अगर दस से कम भिक्षु किसी को भिक्षु बनाते हैं, तो यह अवध है। भिक्षुणी संघ जब किसी स्त्री को भिक्षुणी दनार्य, तव भी वह बौद्ध भिक्षुणी तव तक नहीं मानी जाती जब तक कि भिक्षु संघ भी उसे स्वीकृत न कर ले। इस प्रकार भिक्षुणियों की उपसंपदा (दीक्षा) दोनों संघों में होना आवश्यक है। आज जब भिक्षुणी संघ ही नहीं हैं, तो भिक्षुणी दीक्षा कौन करेगा? एक वार मेरे लंका के मित्रों ने कहा था कि महायान देशों में भी पता लगाइये कि भिक्षुणी संघ अव भी कहीं मोंजूद हैं या नहीं। तिब्बत में पूछने पर मालूम हुआ कि वह नहीं है। जापान में भी वहीं वात पायी गयी। वहां जो साधुनियां देखी जाती हैं, वे वस्तुतः उपसम्पन्न भिक्षुणियां नहीं हैं, विल्क परिवाजिकाएं हैं।

यहां की भिक्षुणियों की प्रधान ने मुक्ते सारी वार्त वतायीं, और कहा कि पांचवीं या छठी सदी में सिहल (लंका) से भिक्षुणी देवसारा यहां आयीं थीं। उनके साथ दो बार में १८ भिक्षुणियां चीन आयीं। देवसारा धर्मगृप्तिक सम्प्रदाय की थीं। उन्हीं के प्रयत्न से चीन में भिक्षुणी संघ स्थापित हुआ। अध्यक्षा भिक्षुणी वहुत सुसंस्कृत और शिक्षित थीं। उन्होंने कहा कि कोई स्त्री जब यहां भिक्षुणी दीक्षा के लिए आती हैं, तो उसे कुछ महीने का परिवास (प्रतीक्षा समय) दिया जाता हैं। फिर संघ उसे उपसंपदा प्रदान करता हैं। उन्होंने अपने संप्रदाय के "प्रातिमोक्षस्त्र" को लाकर दिखाया और यह भी बतलाया कि भिक्षुओं के शिक्षा पद (विनय नियम) २४० होते हैं और भिक्षुणियों के २४०। अध्यक्षा का नाम भिक्षुणी सीपाउ वर्ड था। धर्मविभाग ने बतलाया कि किरिन (चिलिन) प्रदेश में (जिसकी राजधानी छाइ छुन् हों) बौद्धां के ६० विहार, २०० भिक्षु और ४०० भिक्षुणियां हैं। छाइ छुन् नगर में ही १६ विहार हैं। लामा-विहार सीमान्त स्थानों में हैं। ताक मत के २० मठ हैं, किन्तु छाइ छुन् में एक भी नहीं हैं। मस्जिदों १००, कैथलिकों के गिरजे ३ और प्रोटेस्टन्ट के ४० हैं।

१ वर्ज दोपहर को हमने पेकिड् जानेवाली ट्रेन पकड़ी। यहां से पेकिड् १९४८ किलोमीतर है, जिसका प्रथम श्रेणी का किराया ६४.९७ युवान और दितीय श्रेणी का २९.९८ युवान हैं।

रेल हमें दक्षिणाभिगुख ले चली। सड़क के पास कुछ दूर पर सीमेन्ट के मजबूत ब्लाक हाऊस बने हुए थे। च्यांग काई-शेक की प्रभुता रेल की सड़कों तक ही थी, बाकी जगहों में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में गोरिल्ले संगठित थे। च्यांग काई-शेक के सीनिक इन्हीं ब्लाक हाऊसों में बैठे लाइनों की रक्षा करते थे। ब्लाक हाउस एक तरह से कंकरीट के मजबूत चौकोर खोखले चबूतर से हैं, जिनमें बन्दूक या मशीनगन बनाने के लिए छेद हैं। अब यह किसी काम में नहीं आते। मीने तो इन्हें च्यांग काई शेंक की कव् कहना शुरू किया, जो सार देश में पचासों हजार होंगी। रेल का कम्पार्टमेन्ट बहुत सुखद और सुन्दर था, लेकिन गर्मी के निवारण के लिए पंखा नहीं था। खिड़कियां खोलने पर राख या कोयला भीतर आता। रात भर हमारी ट्रेन चलती रही और उसी में सोये-सोये हम मंचूरिया क्री सीमा पार हो गर्य।

Charles of grade Coperation again



## पुनः पेकिङ में

कुलाई को साढ़ सात वर्ज जब पेदिन्छ स्टेशन पहुंचे तो वर्षा हो रही थी। शिन्चाउ होटल में २०० नम्बर के कमरे में जगह मिली। अब वर्षा पूरे रूप में आ गयी थी। यहां की गमी का खयाल नहीं दिया था, इसलिए हमारे सभी कपड़े गरम थे। चेड् महाशय उसी दिन डिपार्ट-मेन्ट स्टोर में ले गये, जिसमें पचीसों हजार तरह की चीजें थी। पंचमंजिला, छंमंजिला मकान स्वयं एक बाजार हैं। पर कौन चीज कहां मिलती हैं, इसे पता लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती। हमने तसर की एक बुशशर्ट और एक पेंट खरीदा। दोनों का दाम २९ युवान (४२ रुपया) सिलाई सहित ज्यादा नहीं था। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह तसर रेशम चीन

का था। हमारे यहां की तरह यहां के जंगलों में भी तसर के कीड़े कोए पदा करते हैं। एक फिल्म की धुलाई ह पण (९८ नया पैसा) अधिक नहीं थी।

· इस्लामिक संस्थान । १२ जुलाई को पूर्वाहन में नगर के भीतर इस संस्था को देखने गये। संचालक ल्यू खफान हुई जाति के हैं। हुई लोग सिर्फ धर्म में ही हान (चीनियां) से भेद रखते हैं, नहीं तो उनका चेहरा-मोहरा और पोशाक साधारण चीनियों जैसी होती है। नमाज नंगे सिर नहीं पढ़ी जा सकती, इसलिए उनमें सफेद टोपी लगाने का रिवाज सा ही गया है। पर उसे वे बरावर नहीं लगाते। वे हराम-हलाल का ख्याल करते हैं, अतः भोज या रेस्तरां में उनके खाने का विशेष प्रवन्ध किया जाता है। मैंने समका था कि इस्लाम धर्म में दीक्षित चीनी हुई कहलाते हैं, पर श्री ल्यू ने बतलाया कि यह आंशिक तथ्य है। मंगोल शासन के समय (१२वीं-१४वीं सदी) लाखों ईरानी, मध्य एशियां के तुर्क और दूसरे लोग सौनिक और सेनापति के तार पर यहां लाये गये। मंगालों की नीति अपने अधीन की गैर-चीनी जातियों के लोगों को ऊंचे से ऊंचे सीनिक व असीनिक पद दोने की थी। पर उन्हें जन्म स्थान से दूर भेजा जाता था। ये ही विदेशी चीन में वसते गर्य। अधिकांश ने चीनी औरतों से व्याह किया और इस प्रकार हुई जाति की सृष्टि हुई। हुई अधिकाश हान (चीनी) लोगों में बसे हुए हैं। इनकी जनसंख्या २६ लाख है। इनसे कुछ अधिक अर्थात् २७ लाख मुसलमान-उईगुर (तुर्क) हैं, जो चीनी मध्य एशिया (सिंह् क्याङ् प्रदेश) में रहते हैं। सार चीन में ५० लाख के करीब लोग इस्लाम को मानते हैं। इन्हीं के लिए इस्लामिक संस्थान कायम किया गया। इमारत अत्यन्त भन्य और विशाल है। शहर के भीतर होने पर भी इसके चारों तरफ फूल व बगीचे के लिए काफी खुली जमीन हैं। इमारत १६५६ में बननी शुरू हुई आर १६५८ में समाप्त हुई। थोड़ा हटकर विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए निवासगृह वने हुए हैं।

ल्यू महाशय ने परिचय दिया। संस्था में ६ अध्यापक हैं। भिन्न-भिन्न जातियों के क्रम निम्न हैं: उजनेक २, किर्गिज-कजाक उर्देगुर २०, हुई १२, तुड्-शान, २, सब मिलाकर १०० छात्र। यहां वे उच्च शिक्षा प्राप्ति के

लिए आर्थ हैं, इसलिए शायद ही कोई २० वरस से कम उमर का ही। मींने सोचा था, शायद कोई ताजिक भी मिले। ऐसा होने पर फारसी में गोलने का सुभीता 'हो जाता। पर कुछ ही हजार ताजिक परिवार चीन की सीमा में रहते हैं। यहां उनका कोई छात्र नहीं था। एक अध्यापक मिस् के अजहर विश्वविद्यालय में आठ वर्ष पढ़कर आये थे। वह अरबी अच्छी बोलते थे। मींने आगरा में डेढ़ बरस तक उसे पढ़ा था, जिस पर बहुत जंग लग गया था। भी दस-पांच शब्द ही बोल सकता था। संचालक ने वत्तलाया कि हमारे यहां चार वरस की पढ़ाई है। इस वक्त पहले-चूसरे वर्ष में कोई विद्यार्थी नहीं हैं। तीसरे वर्ष में २९ और चौथे में २५ हैं। प्रवेशिका कक्षा में ४० पढ़ रहे हैं। उसी इमारत में एक किनारे पर मस्जिद भी हैं, जिसकी गुंवद नीली टाईल की हैं। इसमें ५०० आदमी बैठकर नमाज पढ़ सक्त्रे हैं। जब तीन ही वरस पहले खुले हुए विद्यालय के पुस्तकालय को दिखलाते हुए उन्होंने पुस्तकों की संख्या २० हजार वतलायी, र्तो मुक्ते आश्चर्य हुआ। इनमें कुङ हस्तिलिखित पुस्तकें भी थीं। यहां के मुसलमान प्रायः सभी सुन्नी तथा हम्बली सम्प्रदाय के हैं। मुक्ते दत्तलाया गया कि कुछ मालिकी सम्प्रदाय के भी हुई हैं, जो घोड़े के मांस को हलाल मानते हैं। ये तरुण, संस्थान में शिक्षा पाकर अपनी जन्मभूमि में जा धार्मिक नेता वनेंगे। यहां शुद्ध इस्लाम की शिक्षा दी जाती है, पर दूसरे धर्मा के प्रति वैमनस्य नहीं सिखलाया जाता।

मीं केवल चीन देखने नहीं आया था, बल्कि मेरी इच्छा तिच्यत जाने की भी थी, यदापि निमन्त्रण पत्र पर यह साफ लिखा था कि अभी तिच्यत जाने का प्रबन्ध नहीं हो सकता। १२ जुलाई को उन्होंने फिर बतलाया कि कुछ दिक्कतों हैं, जिनके कारण हम आपको वहां नहीं भेज सकते। मुभे उन दिक्कतों का पता नहीं था, पर उन्हें था और आज तिच्यत के सामन्तों के खुल खेलने को देखकर सभी को मालूम हो सकता है कि तिच्यत उस समय शोध करने लायक स्थान नहीं था। फिर भी में हाथ-पर ढीला करके बैठा नहीं रहा। पर हार्ट-अट के हो जाने पर डाक्टर ने कहा कि आपका इतनी ऊंचाई पर जाना वहें खतरे का काम हैं। हम आपको वहां जाने की इजाजत नहीं दे सकते।

भारतीय दूतावास । १२ को सबेरे भारतीय दूतावास गया। विदेश में आकर अपने दूतावास का दर्शन करना और उसके साथ सम्पर्क स्थापित करना शिष्टाचार है। मेरे तो वहां कुछ परिचित भी थे। सर्दरे के समय वहां गया। होटल से दूर नहीं था। हमारे द्तावासों का अगर कहीं भाग्य मन्द हो, तो नेहरू परिवार के किसी व्यक्ति को दूत बनाकर भेज देना चाहिए। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने मास्को के भारतीय दूतावास की कायापलट कर दी थी। उसके लिए फर्नीचर खरीदने वह स्वीडन तक उड़ीं आर बढ़िया कालीन और दूसरी चीजें लाकर सजा दीं। उनके पृण्य-प्रताप से अमरीका और इंगलैंड के भारतीय द्तावास भी ऐसे बन गर्य कि भारत दुनिया में मुंह दिखाने लायक रह गया। पैकिड् के भारतीय दूतावास का भी साभाग्य था कि कुछ सालों के लिए श्री आर. की. नेहरू वहां आ गर्य। कितना फूहड़ दूतावास उन्हें लगा होगा। मकान अपना नहीं हैं। किरायें का मकान होने पर भी वहुत अच्छा है और उस सड़क पर हैं, जिस पर रूसी और अन्य दूतावास हैं। सबसे पहले उन्होंने अच्छे फर्नीचरों को जुटाना शुरू किया। मालूम नहीं उन्होंने चीन के वाहर से भी कोई फनी चर मंगाया या नहीं। सिङ्क्याङ् के गलीचे दुनिया भर में मशहूर हैं। रेशम के पदं चीन से बढ़कर कौन बना सकता है ? एक डंढ़ वर्ष में ही दूतावास की कायापलट हो गयी।

## युन-काङ के गुहा-मन्दिर

हमारे अजन्ता-एलोरा की तरह चीन में चार स्थानों में पहाड़ खोदकर गुफा बिहार बनाये गये हैं। इनमें युन-काड्, तुड़् हवान तथा लुड़् मन के गुहा-बिहार मोंने देखे। छ्युवान् की गुहाओं का भी वड़ा बखान किया जाता है, लेकिन वहां तक में नहीं पहुंच सका। १२ जुलाई को अपराहन में साढ़े २ वर्ज की ट्रेन ता थुड़् के लिए पकड़ी। रात के १२ वर्जकर ४४ मिनट पर हम गन्तव्य स्थान पहुंचे। प्रथम श्रेणी का किराया १२.४८ युवान था। एक घुमघुमीवा रास्ता था, पर हाल में सीधा करने के लिए १०४ किलोमीतर का नया रास्ता पहाड़ों के भीतर से बनाया गया, विसमों सो किलोमीतर में

६४ सुरंगे हैं। हर थोड़ी दूर पर एक सुरंग आन उपस्थित होती हैं। सुरंगों का बनाना बहुत खर्चीला काम है, इसलिए पुरानी सड़क पहाड़ से अलग-अलग गयी थी। कम्युनिस्ट चीन सुरंगों के खर्च से नहीं घदराता। वहां हर काम का हिसाब युवान में नहीं होता—बिल्क देखा जाता है कि कितने आदिमियों को काम मिलेगा और कितना सीमेन्ट, पत्थर या लोहा काम में आयेगा, वह हमारे घर में मौजूद है या नहीं। अगर इन सवालों का जवाब हां में हैं, तो काम करने में आगा-पीछा करने की आवश्यकता नहीं।

हमारे पहाड़ी गांवों में सीढ़ीनुमा खेत होते हैं और वस्तियों के पास कई तरह के फलदार वृक्ष होते हैं। वही दश्य यहां भी था। हर सूखे पहाड़ पर यहां वनमहोत्सव का स्पष्ट दश्य दिखाई दे रहा था। श्वाड ह्वा नगर रास्ते में आया। यह अपने अंगूरों के लिए प्रसिद्ध हैं। चुन्-चा-खाउ कलगन का चीनी नाम हैं। पहले मंगोलिया आने-जाने वाला कारवां दहीं ठहरता था। इसके थोड़ी दूर से चीनी दीवार जाती हैं, जिसका किलावन्द हार कलगन ही था। पेकिड, से यह १६० किलोमीतर पर हैं। ४ लाख आवादी हैं। स्टेशन नगर से दूर हैं।

अतिथि को अधी रात के समय किसी के यहां नहीं जाना चाहिए, यह वात ठीक हैं, पर हम द्सरे ही तरह के अतिथि और हमारे मेजवान भी द्सरी तरह के थे। उस समय भी स्वागत के लिए दो सज्जन स्टेशन पर आये हुए थे। हम कार पर शहर के एक किनारे अवस्थित होटल में गये। इसका निर्माण १६४४ में हुआ था। तिमंजिला इमारत में १०० से अधिक कमरे हैं। होटल केवल अतिथियों के लिए ही नहीं वने हैं, विक वहां सभा-सिमितियां-सम्मेलन हर वक्त हुआ करते हैं। उनमें आनं वाले प्रतिनिधि भी यहीं ठहरते हैं।

१४ जुलाई का सबेरा आया। सोच रहा था कि पैकिड् की तरह यहां भी बादल और वृष्टि गोड़-तोड़ कर बैठे होंगे। पर, यहां वृष्टि बहुत कम होती हैं। आखिर गोबी का रेगिस्तान यहां से बहुत दूर नहीं हैं। अगर वृष्टि होती, तो रेगिस्तान कैसे रहता? नगर की आबादी २ लाख ८० हजार हैं। पहले जापानियों ने इस पर अधिकार किया था। फिर १६४५ में यह ज्यांग काई-शेक के हाथ में आ गया।

ा प्रातराश के बाद हम युन्-काइ की गुफाएं देखने गये। संस्ते में गाहियां में बहुत लम्बे-चौड़े खच्चरों को जुते देखा। पूछने पर मालूम हुआ कि वे यहीं के हैं। गदहे भी बहुत बड़े-बड़े थे। गुफाएं २० किलोमीतर पर है। सड़क भी अच्छी थी। सारी भूमि पहाड़ी थी। पहाड़ के नीचे एक नदी थी जिसमें धारा के अनुरूप तो नहीं पर काफी पानी वह रहा था। इसी के पास के पहाड़ में एक किलोमीतर तक गुफाएं खुदी हुई हैं। उनकी संख्या तो अधिक है, पर दर बड़ी और विशेषता रखनेवाली हैं। पांचवीं संदी में उत्तरी चीन में हान-भिन्न उत्तर के गुमन्तुओं ने अपना राज्य कायम किया था। स्यान्पी तातारी ने ताथुड्र को अपनी राजधानी वनाया। उनका एक समाट तोपा बाँद्ध धर्म में बहुत भिक्त रखता था। उसी के समय पहाड़ को खोदकर ये गृहा-मन्दिर बनाये जाने लगे। ४४३ से ४८० ईसवी तक उत्तरवेई राजवंश ने ताथुड् से शासन किया। इसके बौद राजधानी ली-याङ् चली गयी। इन्हीं २७ वर्षी में यहां की अधिकांश गृहाएं वनीं। कितनी ही गुहाएं और उनके भीतर की बुद्ध मूर्तियां बहुत विशाल हैं। संबस बड़ी मूर्रीत १७ मीतर (६० हाथ के ऊपर) ऊची ही और सबसे छोटी २ सेन्तीमीतर की। छोटी-छोटी गुहाओं को भी जोड़ने पर संख्या १२०० पहुंचती है। किसी वर्ष यहां हजारी भिक्षु रहते रहे, पर अव यान सम्प्रदाय के तीन भिक्षु इन मन्दिरों की देखभाल करते हैं। 'सरकार पूरी सहायता देती हैं। यहां की मूर्तियों पर गन्धार, भारत, कूचा-तुर्फान की कला का स्पष्ट प्रभाव है। इन्हीं गृहाओं में से कुछ में बैठकर भारतीय गृन्थों के संस्कृत से चीनी में अनुवाद हुए। पांचवीं सदी गुप्तों का काल है। इस संमय महायान अस्तित्व में आ गया था, किन्तु हीनयान भी विल्कुल लुप्ते नहीं हुआ था। इसीलिए यहां की मूर्तियां पर महायानी प्रभाव कम दिखाई देता है। उनके वीधिसत्वों की मूर्तियां भी कम है। त्रिरत्न का त्रिशूल से मिलता हुआ पुराना लांछन — जो सांची, भरह्त में मिलता है — यहां भी दिखाई पह रहा था। गृहाओं की भित्तियां किसी समय चित्रों से सिज्जित थीं और वहीं बात पत्थर की मूर्तियों की भी थी। पर अब रंग बहुत से मिट गर्य हैं। इस पर्वत के पत्थर अजन्ता की तरह मजबूत नहीं हैं। यहां सदी वहुत तीत्र होती है, जो पत्थरों की शत्र है। इसलिए पन्द्रह

६४ सुरंगे हैं। हर थोड़ी दूर पर एक सुरंग आन उपस्थित होती हैं। सुरंगों का बनाना बहुत खर्चीला काम हैं, इसलिए पुरानी सड़क पहाड़ से अलग-अलग गयी थी। कम्युनिस्ट चीन सुरंगों के खर्च से नहीं घदराता। वहां हर काम का हिसाब युवान में नहीं होता—बिक देखा जाता है कि कितने आदिमियों को काम मिलेगा और कितना सीमेन्ट, पत्थर या लोहा काम में आयेगा, वह हमारे घर में मौजूद है या नहीं। अगर इन सवालों का जवाब हां में हैं, तो काम करने में आगा-पीछा करने की आवश्यकता नहीं।

हमारे पहाड़ी गांवों में सीढ़ीनुमा खेत होते हैं और वस्तियों के पास कई तरह के फलदार वृक्ष होते हैं। वही दश्य यहां भी था। हर सूखे पहाड़ पर यहां वनमहोत्सव का स्पष्ट दश्य दिखाई दे रहा था। श्वाड-हवा नगर रास्ते में आया। यह अपने अंगूरों के लिए प्रसिद्ध हैं। चुन्-चा-खाड़ कलगन का चीनी नाम हैं। पहले मंगीलिया आने-जाने वाला कारवां दहीं ठहरता था। इसके थोड़ी दूर से चीनी दीवार जाती हैं, जिसका किलावन्द द्वार कलगन ही था। पेकिड् से यह १६० किलोमीतर पर हैं। ४ लाख आवादी हैं। स्टेशन नगर से दूर हैं।

अतिथि को आधी रात के समय किसी के यहां नहीं जाना चाहिए, यह वात ठीक हैं; पर हम दूसरे ही तरह के अतिथि और हमारे मेजवान भी दूसरी तरह के थे। उस समय भी स्वागत के लिए दो सज्जन स्टेशन पर आये हुए थे। हम कार पर शहर के एक किनारे अवस्थित होटल में गये। इसका निर्माण १६५४ में हुआ था। तिमंजिला इमारत में १०० से अधिक कमरे हैं। होटल केवल अतिथियों के लिए ही नहीं वने हैं, विक वहां सभा-समितियां-सम्मेलन हर वक्त हुआ करते हैं। उनमें आने वाले प्रतिनिधि भी यहीं ठहरते हैं।

१४ जुलाई का सबेरा आया। सोच रहा था कि पैकिड् की तरह यहां भी वादल और वृष्टि गोड़-तोड़ कर बैठे होंगे। पर, यहां वृष्टि बहुत कम होती हैं। आखिर गोबी का रेगिस्तान यहां से बहुत दूर नहीं हैं। अगर वृष्टि होती, तो रेगिस्तान कैसे रहता? नगर की आवादी २ लाख ८० हजार हैं। पहले जापानियों ने इस पर अधिकार किया था। फिर १६४४ में यह च्यांग काई-शेक के हाथ में आ गया।

ः प्रांतराश्र के बाद हम युन्-कांड् की गुफाए देखने गर्थ। सस्ते में गाहियों में बहुत लम्बे-बौड़े खच्चरों को जुते देखा। पूछने पर मालूम हुआ कि वे यहीं के हैं। गदहे भी वहुत बड़े बड़े थे। गुफाएं २० किलोमीतर पर हैं। सड़क भी अच्छी थी। सारी भूमि पहाड़ी थी। पहाड़ के नीचे एक नदी थी जिसमें धारा के अनुरूप तो नहीं पर काफी पानी बह रहा था। इसी के पास के पहाड़ में एक किलोमीतर तक गुफाएं खुदी हुई हैं। उनकी संख्या तो अधिक है, पर दर बड़ी और विशेषता रखनेवाली हैं। पांचवीं संदी में उत्तरी चीन में हान-भिन्न उत्तर के गुमन्तुओं ने अपना राज्य कायम किया था। स्यान्पी तातारों ने ताथुड् को अपनी राजधानी बनाया। उनका एक समाट तोपा बौद्ध धर्म में वहुत भक्ति रखता था। उसी के समय पहाड़ को खोदकर ये गृहा-मन्दिर बनाये जाने लगे। ४४२ से ४५० ईसवी तक उत्तरवेई राजवंश ने ताथुड् से शासन किया। इसके बाद राजधानी ली-याड् चली गयी। इन्हीं २० वर्षों में यहां की अधिकांश गुहाएं वनीं। कितनी ही गुहाएं और उनके भीतर की बुद्ध मूर्तियां बहुत विशाल है। सबसे बड़ी मूर्वित १७ मीतर (६० हाथ के ऊपर) ऊंची है और सबसे छोटी २ सम्तीमीतर की। छोटी छोटी गृहाओं को भी जोड़ने पर संख्या १२०० पहुंचती है। किसी वर्ष यहां हजारी भिक्षु रहते रहे, पर अव यान सम्प्रदाय के तीन भिक्ष, इन मन्दिरों की देखभाल करते हैं। सरकार पूरी सहायता देती हैं। यहां की मूर्तियों पर गन्धार, भारत, कूचा-तुर्फान की कला का स्पष्ट प्रभाव है। इन्हीं गृहाओं में से कुछ में बैठकर भारतीय गृन्थीं के संस्कृत से चीनी में अनुवाद हुए। पांचवीं सदी गुप्तों का काल है। इस समय महायान अस्तित्व में आ गया था, किन्तु हीनयान भी बिल्कुल लुप्त नहीं हुआ था। इसीलिए यहाँ की मूर्तियों पर महाचानी प्रभाव कम दिखाई देता है। उनके वीधिसत्वी की मूर्तियां भी कम हैं। विरत्न की विश्तूल से मिलता हुआ पुराना लांछन — जो सांची, भरह्त में मिलता है — यहां भी दिखाई पढ़ रहा था। गृहाओं की भित्तियां किसी समय चित्रों से सज्जित शीं और वहीं बात पत्थर की मूर्तियों की भी थी। पर अब रंग बहुत से मिट गर्य हैं। इस पर्वत के पत्थर अजन्ता की तरह मजबूत नहीं हैं। यहां सर्दी बहुत तीव्र होती है, जो पत्थरों की शत्रु है। इसलिए पन्ट्रह

शतान्त्रियों की चोट सहना इनके वर्दास्त की बात नहीं हैं। थाड्-काल (७वीं-६वीं सदी) में ये गुहाएं आबाद थीं। उस समय दक्षिण की आर भिक्षुणियां रहती थीं और उत्तर की ओर भिक्षु, जिनकी संख्या ९ हजार थी। ल्यां काल (९९वीं सदी) में भी यहां बहुत भिक्षु रहा करते थे।

यहां के विद्वान संचालक पे ने गृहा के इतिहास के वारे में वहुत सी वातें वतायों। वह स्वयं एक अच्छे इतिहासज्ञ और वौद्ध संस्कृति के प्रति वड़ी आस्था रखने वाले प्रौट पुरुष हैं। यहां से कुल १०० किलोमीतर पिश्चम स्थित ऊथाई (पंचपर्वत) विहार सारे चीन में प्रसिद्ध हैं। पे महाशय ने उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी हैं। पंचपर्वत विहार अपने भिक्षुओं और विहारों की संख्या के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, विल्क वहां बुद्ध की दर्शन सम्बन्धी शिक्षा के अभ्यासी भी रहते हैं। इसीलिए वह सुशिक्षित और सुसंस्कृत चीनी विद्वानों को आकृष्ट करने में समर्थ हैं।

पे महाशय ने गुफाओं को दिखाने में हमारी बड़ी सहायता की। हमने भी उनसे काफी ज्ञान पाया और इसमें सन्देह नहीं िक कुछ वातें उन्हें मुफ से भी मिलीं। यहां की वृहत्तम बुद्ध मूर्ति पांच्वीं गुफा में हैं, जिसके दोनों पार्श्व में अभयमुद्रा लिए दो खड़ी बुद्ध मूर्तियां हैंं। वैठी मूर्ति से ये छोटी जरूर हैं; परन्तु स्वयं भी बड़ी हैंं। छठी गुफा की मूर्ति अधिक सुरक्षित हैं। सबसे प्राचीन मूर्तियां सबसे अधिक सुन्दर हैं। ग्यारहवीं गुफा में यहां का प्राचीनतम शिलालेख हैं, जो िक खें-हो के सप्तम वर्ष अर्थात ४८२ ईसवी में लिखा गया। पन्द्रहवीं से बीसवीं तक की गुहाएं सबसे प्राचीन हैं। अठारहवीं गुफा में सिर पर अमिताभ बुद्ध को धारण किये अवलोकितेश्वर बोधिसत्व खड़े हैंं, जिससे महायान का प्रभाव स्पष्ट हो जाता हैं। यह याद रखने की बात हैं कि ईसा की प्रथम शताब्दी में जो बोद्ध धर्म यहां आया, वह हीनयानी था। भारत की तरह ही महायान धीरे-धीरे यहां भी हावी हो गया।

ता-थुंड् के बिहार। यह वहुत पुराना नगर है। पांचवीं सदी में इसे चीन के एक वहीं भाग की राजधानी बनने का साभाग्य प्राप्त हुआ। दहां की पुरानी इमारतों में कुछ विहार दर्शनीय हैं। ऊपरी वायन बिहार का निर्माण १९४० ईसवी में हुआ था। इसकी महाशाला ४२ मीतर लम्बी, ७ मीतर चोंडी और २६ मीतर ऊंची हैं। इसकी विशालता और उसके साथ कलापूर्णता स्पृहणीय हैं। महाशाला में पांच वृद्ध मूर्तियां हैं। २४ देवता तथा
४ महाराज (देवां के राजा) वहं सुन्दर वने हुए हैं। वृद्ध मूर्तियां पीछे
मिह् काल में (१४२६-८७ ई.) वनीं। भिति चित्र और भी पीछे मंचू काल
में अंक्ति किये गये। इस विहार में १८ से ७३ वर्ष तक के छः भिक्षु
रहते हैं। विहार का सम्बन्ध ध्यान सम्प्रदाय से हैं। विहार यद्यपि नगर
के गर्भ में हैं, लेकिन उसमें काफी जगह हैं। उससे कुछ हटकर निम्न
वायन विहार हैं, जो पहले का ही पुस्तकागार था, पर अब प्रबन्ध में स्वतन्त्र
हैं। इसका निर्माण पहले विहार से भी पहले १०३८ ईसवी में हुआ था।
यहां चीनी विपिटक की दो प्रतियां सुरिक्षत हैंं। बहुत सी जगह और
मकान बेकार पड़ें थे। आगे की ओर छें बरस की एक प्राहमरी पाठशाला
चलती हैं। इसका हाल भी विशाल हैं, पर पहले की अपेक्षा छोटा हैं।
मूर्तियां पहले ही जैसी हैं। यहां दो शिलालेख हैं। ध्यान सम्प्रदाय के दो
भिक्षु इसकी देखरेख करते हैं। दोनों विहार राष्ट्रीय निधि हैं।

तह ह्या विहार। ता-थुड़ का यह विहार सबसे पुराना है। इसका निर्माण थाड़ काल (अवीं-६वीं सदी) में हुआ था। हाल विशाल है। उसमें पांच बुद्ध और २४ देवताओं की मूर्तियां हैं। कला के उत्कर्म के समय इनका निर्माण हुआ था, इसलिए इनके सौन्दर्य के बारे में क्या कहें। जापान की तरह चीन के मन्दिर भी काष्ठ के बने होते हैं। यहां के लिए देवदार के वृक्ष तुड़ शान् पर्वत से लाये गये, जो आजकल वृक्षहीन सा है।

नव-नाग। पैकिंद् के ना नाग की तरह यहां भी प्रोसलीन के रंग-विरंगे ना नाग वनाये गये हैं, जो एक दीवार के दोनों तरफ जिटत हैं। दीवार साढ़े ४४ मीतर लम्बी, २.२ चौड़ी और ८ मीतर ऊंची हैं। भारत के पुराने नगरों की तरह चीन के पुराने नगरों की सड़कें बहुत संकरी हुआ करती थीं। नवीन चीन में कितनी ही सड़कों को चौड़ा किया गया। पर सड़क चौड़ा करने में ना नाग वाधक थे। १६४४ में जब सामने की सड़क चौड़ी की गयी, तो ना नागों को २८ मीतर हटाकर वहां स्थापित कर दिया गया। उसके चारों तरफ सुन्दर वगीचा है।

नगर के ६६ प्रतिशत घर निजी सम्पत्ति हैं। घरों के मालिक करोड़पति

नहीं, साधारण मध्यवित्त लोग हैं। सरकार ने घरों का राष्ट्रीकरण नहीं किया है। हां, भाड़ा निश्चित होता है और मकान में रहने वालों की सुविधा और सुख का खयाल रखना पड़ता है। जब नये तरह के मकान शहर में भी वनने लगेंगे, तब सरकार कुछ क्षतिपूर्ति के तौर पर मकान मालिकों को देगी।

ता-थुड् की आवादी 8 लाख को पहुंच रही हैं। शहर से वाहर नथी फेंक्टरियों और लोगों के रहने के मकान बनते जा रहे हैंं। हरेक पुराने नगर की तरह इसके चारों और भी नगर-प्राकार था। कला के प्रतीक के तार पर उसके दरवाजे ही आगे रह जायेंगे, दीवारें शायद एकाध जगह देखने के लिए छोड़ दी जायें। शहर में दो नाट्यशालाएं और कई सिनेमा घर हैं। क्लब तो मुहल्ले-मुहल्ले में हैंं। यहां की द्वाइयों का कारखाना वहुत बड़ा हैं। ता-थुड् के इलाके के पहाड़ कोयले की खानों से भरे हैंं। यहां से कुछ दूर पर चीन का दूसरा लोह केन्द्र पाउथू हैं। ता-थुड् भी एक बड़ा औद्योगिक केन्द्र वनकर रहेगा, इसमें सन्देह नहीं।

पेकिड् से आने वाली ट्रेन यहां होते पाउथू तक जाती है। वहीं ट्रेन वहां से पेकिड् लाँट जाती हैं। अगले दिन पांच वजे तड़के ही हमें स्टेशन जाना पड़ा, क्योंकि ट्रेन वड़े सबेरे आती थी। इसी लाइन के एक स्टेशन से गोवी रेगिस्तान में होती मंगोलिया, फिर सोवियत साइबेरिया को मिलानेवाली रेलवे लाइन जाती हैं। गोवी के रेगिस्तान में रेल बनाना साधारण काम नहीं था।

आसमान में वादल घिरे हुए थे। जगह अत्यन्त सर्द हैं, पर १४ जुलाई को गर्मी मालूम हो रही थी। सस्ते में हमें एक ट्रेन मिली जिसमें कोरिया के युद्ध में भाग लेने वाले चीनी स्वयंसेवक लाँटकर अपनी-अपनी छावनियों में जा रहे थे। इस ट्रेन पर सीनिकों के साथ-साथ टींक और लारियां भी लदी हुई थीं। लारियों को इस ढंग से एक के ऊपर एक सहारा देकर खड़ा किया गया था कि खुले डिब्बे में कई आ सकती थीं। जहां भी ट्रेन खड़ी होती, वहीं स्वयंसेवकों के स्वागत के लिए ध्वजा-पताका लिए नारा लगातं हजारों नर-नारी जमा हो जाते।

हेट वर्ज हमारी ट्रेन पेकिड्- पहुंची।



## पेकिङ की संस्थाएं

बुलाई को बाँद्ध संस्थान में भाषण देना पड़ा। अनुवादक श्री ली थे। चीन में हिन्दी दुभाषियों की कमी नहीं है, पर जब भाषण में दार्शनिक बातें आयें, तो हिन्दी के जानकारों की शक्ति से बाहर की चीज हो जाती हैं। श्री ली अंग्रंजी के ज्ञाता होने के साथ-साथ बाँद्ध धर्म और दर्शन के भी पंडित हैं, इसलिए उनके अनुवाद से अध्यापक और छात्र सन्तुष्ट हों तो कोई आश्चर्य नहीं। लाँटते वक्त एक दूकान में जाकर चीजों का भाव देखा। साधारण कोट का द्वाम ४.२४ युवान (साढ़े ५ रुपया) था। भारत में तो उसकी सिलाई का ही उतना दाम लग जाता। यह साधारण पोशाक थी, नहीं तो महंगी होती। वेश-भूषा और सजाने के लिए चीन की बनी हुई लिपस्टिक (१.६ युवान), भींपंसिल (.४२ युवान), मुखचूर्ण (१.१२ युवान), डिलक्स जैसा साबुन (.४२ युवान), धोने का साबुन (.२६ युवान), कारवोलिक साबुन (.२०), रदफेन (.२१-४२), दन्तचूर्ण (.२६-३.४) भी देखी। चीन में स्वतंत्रता को बढ़ाने वाली

58

चीजें निषिद्ध नहीं हैं, यह इससे मालूम होगा। पहले सादगी पर अधिक जोर दिया जाता था, अब भी लोग अधिक सादगी पसन्द हैं। स्त्री-पुरुष, सब ही मासमों में नीले रंग के बंद गले के कोट और पेंट पहनते थे। इसमें शक नहीं कि काम करते वक्त की यह बहुत सुन्दर पोशाक हैं। पर इसी को अनिवार्य बनाना नेताओं को पसन्द नहीं हैं और उन्होंने पोशाक की विविधिता पर जौर दिया। आजकल गरम दिन थे। पेकिड्॰ की सड़कों पर नाना प्रकार की पोशाक पहने स्त्रियां देखी जा सकती थीं।

अल्पमत जाति संस्थान। वहुजातिक चीन राष्ट्र की जनसंख्या ६६ करोड़ के करीब हैं, जिनमें डेड़ करोड़ को छोड़कर हान् (चीनी) जाति के लोग हैं अल्पमत जातियों की संख्या और प्रदेश निम्न प्रकार हैं:

| •            |                  | v • * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
|--------------|------------------|-----------------------------------------|
| जातियां      | जनसंख्यः         | स्थान                                   |
|              | •                |                                         |
| च्वाड्•      | ६६,००००          | चाड्-सी प्रदेश                          |
| 31104        | •                | •                                       |
| उइगुर        | ২৬,০০০০০         | सिङ्क्याङ् स्वायत्त प्रदेश              |
| यी           | <b>३३,००००</b> ० | ळ्चान्-युन्नान प्रदेश की                |
|              |                  |                                         |
|              | •                | सीमान्त पहाड़ियां                       |
| तिब्बती      | २८,०००००         | तिव्वत, छम्दो, चिड् है प्रदेश           |
|              | (1,00000         |                                         |
| <b>म्याओ</b> | २४,०००००         | क्वाईचाओ, पश्चिमी हुनान 🦈               |
|              |                  | के प्रदेश                               |
|              | 5 1              |                                         |
| मंगोल 💮      | १५,०००००         | भीतरी मंगोलिया कान्सू,                  |
|              |                  | चिड् हैं, सिड् क्याग                    |
|              | •                |                                         |
| पुची         | १२,५००००         | दक्षिण पश्चिमी क्वीचाउ                  |
| कौरियन       | १९,००००          | मंचूरिया के किरिन प्रदेश में            |
| 7/11/7/1     | (1,00000         | राष्ट्रारचा चराचगरंग अपना न             |

चीन में जो भाषाएं बोली जाती हैं, उनका विश्व भाषाओं से सम्बन्ध निम्न तालिका से मालूम होगा:

| भाषा-परिवार                             | शाखा             | समुदाय       | भाषाएं                |
|-----------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
|                                         |                  | : च्वाड् थाई | च्वाड्-, थाई, पूई,    |
|                                         | चीन-थाई          |              | नुहर, शूई आदि         |
|                                         |                  | तुंड्ः सुई   | तुहर, शुई आदि         |
|                                         |                  | ली 🐪         | ली .                  |
|                                         | :                |              | तिव्वती, छियाजुड्ः,   |
|                                         |                  | तिव्वती      | छ्याइ∙, सी फान,       |
| 7                                       | तिव्यती-         | :. ·         | तूलुङ्-, नू आदि।      |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   | वमी <sup>c</sup> | यी 🔧         | ची, लीस्, नाशी, हानि, |
| ·                                       | ٠ ١٠             |              | लाह्र, अछज, पायी      |
| चीनो-तिव्वती                            |                  | 7.56         | (मिड्·छिया) आदि       |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                  | . िहन्द्.पो  | ि छिड्•पौ             |
|                                         | ़ म्याओ-याओ      |              | म्याओ                 |
|                                         |                  |              | ्याओं -               |
|                                         |                  |              | उइगुर, कजाक, सलार,    |
|                                         | . तुर्की         | :            | उजवेक, तातार आदि।     |
|                                         |                  |              | किरगिज, यू-पू,        |
|                                         |                  |              | याक्त                 |
|                                         | मंगोलीय .        | •            | ःमंगोली 🐥             |
|                                         |                  | . 1 6        | दह्र                  |
|                                         | मंगोलीय 🦠        | ·            | तुड्-श्याड्-, तू,     |
|                                         |                  |              | ः पाउआनः 🐺 🕝          |
| अलताइक.                                 | तुंगूसी          | ्तुग्रसी -   | सोलुन ओलुन् छुन्      |
|                                         |                  | ~ मचू ू ∵    | मंचू, सिबो, ननाई      |
| आंस्ट्री-                               | मान्खार          | बा-पलाह्-    | कावा, पलाँड्ः         |
| ए शियाई                                 | (किरात)          | बुलाह्       | <b>बुला</b> ह्•       |
| हिन्दी-                                 |                  | · · ·        |                       |
| योरोपीय 💼                               | ईरानी            |              | ताजिक                 |
|                                         |                  |              |                       |

इससे मालूम होगा कि भारत में बोले जानेवाले हिन्दी-योरोपीय और मोन्खोर भाषाओं से सम्बन्ध रखनेवाली कम से कम चार भाषाएं चीन में बोली जाती हैं।

इन्हीं अल्पजातिक लोगों के लिए यह संस्थान स्थापित किया गंया है। यहां इस समय २२०० छात्र-छात्राएं हैं। ्अगले साल उनकी संख्या ६ हजार हो जायगी। छात्र १६ वर्ष से अधिक उम् के हैं। अपनी भाषा आँर दूसरे विषयों का माध्यमिक कक्षा का क्षान उन्हें होता है। चुने हुए होने के कारण यहां तेज लड़के लड़ कियां ही प्रवेश पाते हैं। इतिहास, नृतत्व, भाषा, साहित्य, चीनी आदि इनके पाठ्य विषय हैं। पढ़ने का समय पांच वर्ष का है। विद्यार्थियों में सबसे अधिक संख्या (५००) तिव्वतियों की है, जिनमें आधी लड़ कियां हैं। यहां से शिक्षा प्राप्त कर वे अपने-अपने प्रदेशों में लाँटकर जनता का नेतृत्व करेंगे। तिव्वत के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को इस विद्यालय जैसी संस्थाओं में पढ़ाया जा रहा है। क्या ये लौटकर अपने यहां की अर्धदासता को कायम रहने देंगे? यह संस्था पेकिड् नगर से काफी दूर विश्वविद्यालय के रास्ते में स्थित हैं। १८ नई, सुन्दर और कलापूर्ण इमारते बनायी गयी हैं। पुस्तकालय में ४ लाख ९० हजार गृन्थ हैं। तिब्बती छात्रों के रहने के स्थान को भी हमने देखा। इनका कमरा बुद्ध की मूर्ति और वाँद्ध चित्रपटी से सुसज्जित था। उनको अपनी संस्कृति से पूरा प्रेम रहे इसे सिखलाया जाता है। मुस्लिम छात्रों के लिए एक कमरे ने छोटी मस्जिद का रूप ले लिया है। उसे भी जातीय ढंग से सजाया गया है। चीन की सभी जातियां अपनी-अपनी संस्कृति . की भक्त हों, यहां की शिक्षा में यह ध्यान रखा जाता है। चीन गणराज्य की सारी जातियां सही अर्थ में अपने को भाई-भाई समभती हैं, इसलिए वहां साम्प्रदायिक भगड़ों की सम्भावना नहीं। जातियों के अपने व्यक्तित्व के लिए निजी स्वायत्तता कायम करना केन्द्रीय शासन का ध्येय है, जिसके कारण ६६ प्रतिशत जनता में शासन के प्रति दुर्भाव होने की गुंजायश नहीं। दक्षिणी चीन में क्वाइ-सी एक वड़ा प्रदेश हैं जिसकी आवादी ९ करोड़ ६४ लाख ६० हजार दरेर हैं। यहीं ६६ हजार च्वाहर लोग बसते हैं। १६५५ में चाड् लोगों का स्वायत्त प्रदेश घोषित किया गया। चाड् लोगों की

भाषा थाई (स्यामी) भाषा की भिगनी हैं। मूलतः स्याम आर लाओस के थाई लोग ९२ वीं सदी में कुबले खान के आक्रमण के कारण अपने देश से वाहर गर्य। अब भी चीन में दो स्वायत्त जिले थाइयों के हैं। वहां अब भी हीनयानी बौद्ध हैं।

इस संस्थान का एक विभाग भाषा और नृतत्व का गंभीर अध्ययन करता है। उसके संगृहालय में बहुत सी महत्वपूर्ण सामग्री, अनेक जातियों के स्त्री-पुरुषों की पोशाक, उनके रूप आदि को जमा किया गया है।

हमें तुड् हवान् देखने के लिए जाना था। हवाड् हो में वाढ़ आयी थी। रंलवे लाइन के टूटने की संभावना तो नहीं थी, लेकिन परास्त हवाइ हो कभी घेरे से वाहर हो सकती थी, इसलिए रेल से अतिथि को भेजा नहीं जा सकता था। हवाई जहाज से जाने के लिए डाक्टरी परीक्षा की गयी। हमारा रक्तदाव २०० था। ऐसे हृदय के साथ हवाई यात्रा नहीं की जा सकती थी। मैं पछताने लगा, क्यों परीक्षा करना स्वीकार किया। लेकिन अव तो परीक्षा हो चुकी थी। मुभ्ने, कोई बेचैनी नहीं थी। पर इसका एक परिणाम यह हुआ कि डाक्टरों के आदेश के अनुसार मुभ्ने चारपाई पर पड़ा रहना पड़ा। आज मुर्फ भाषण देना था, उसे भी स्थगित कर दिया गया। उत्तने ही से छुट्टी नहीं मिली, विल्क १८ को पैकिड् के दहे अस्पताल में जाना पड़ा। वहां भी २०० दाब निकला। अमरीका ने लेबनान में सेना भेजी भी, उसके विरोध में चीन का जन-गण क्षुच्ध हो गया था। लाखों आदमी अमरीकी सामाज्यवाद के विरुद्ध नारा लगाते सहकों पर प्रदर्शन कर रहे थे। अपार भीड़ थी। ९६ जुलाई को भी उसी तरह प्रदर्शन होता रहा। बीसों लाख लोग उसमें शामिल थे। सारी रात वह चलता रहा। अमरीकी दूतावास यहां नहीं है, क्योंकि अमरीका ने चीन के साथ दात्य सम्बन्ध कायम नहीं किया है। इंग्लैंड के दूतावास के प्रमुख को रात भर जागते रहना पड़ा। हरेक प्रदर्शन-समूह स्मरणपत्र उनके हाथ में देता था।

१६ को मेरे जोर देने पर "भारत में वौद्ध निकाय" विषय पर मेरा व्याख्यान हुआ। लौटकर भोजन के बाद अस्पताल गये। डाक्टर ने कहा रक्तदाव अभी भी माजूद हैं। २० जुलाई को १८० रक्तदाब रहा। हाक्टर ने दवा दी। २२ जुलाई को वर्षा होती रही, गर्मी भी थी। इस दिन फिर वौद्ध संस्थान में सबेरे जाकर एक भाषण दिया।

अफ्रो-एशियाई सेनीटोरियम। पेकिड् का एक महत्वपूर्ण सेनी-टोरियम हैं, जो य-क्ष्मा के विवंशी बीमारों के लिए शहर से बाहर १६४२-४४ में बनाया गया था। पृष्ठभूमि में सुन्दर हरे-भरे पहाड़ हैं। चारों और देहात जैसा दश्य है। २२ जुलाई को हम उसे देखने गये। उस समय वहां २० भारतीय रोगी थे। २०० में हान, तिन्वती, उइगुर, न्वाड्, कोरीय, मंगोल आदि जातियों के भी रोगी थे। यहां आठ डाक्टर, पेतिस नसें और वयासी दूसरे कर्मचारी हैं। पिछले कुछ वर्षों में यहां से निरोग हो भारत के ४६ रोगी अपने देश को लीट गये। १०३६ दूसरे लोग निरोग होकर अपने देशों को चले गये। गंभीर आपरेशन हो, तो उसे शहर में ले जाना पड़ता है, नहीं तो वह यहीं हो जाता है। सेनीटोरियम पेकिड्से ४० मील दूर हैं। इमारतें सुन्दर ऑर नयी बनी हुई हैं। डाक्टर दूपिण चिक्तिसक हैं, जिन पर रोगियों का वड़ा स्नेह हैं। सेनीटोरियम में एक हाल भी हैं, जिसमें २०० आदमी बेठ सकते हैं। यहां सिनेमा और नाटक भी दिखाये जाते हैं। एक भारतीय तरुण चित्रकार हैं। सभी यहां के जीवन से बहुत सन्तुष्ट हैं।

लौटते वक्त हम आसपास की भूमि देखते आये। कांगुन, नाजरा, मक्का आदि की फसलें खेतों में खड़ी थीं। विल्कुल अपने देश जैसा दृश्य दिखाई दे रहा था।

२३ जुलाई को सबेरे यहां के प्रसिद्ध तांउ मठ (पेयुनक्वान) देखने गये। इसकी स्थापना थाह काल में हुई थी। स्थापक का नाम थ्येन छन क्वा था। वर्तमान महन्त मोड में इंड इंड ६६ वर्ष के हैं और चीन के तांउ सभा के उपसभापित हैं। भिक्षुओं की संख्या ४० हैं। नगर में २० भिक्षुणियां रहती हैं। सारे चीन में १०,००० तांउ देवालय हैं और भिक्षुओं की संख्या लाख से अधिक हैं। तांउ मत के संस्थापक लांउजे उसी समय पेंदा हुए थे जिस समय भारत में दुद्ध। चीन में इस सम्प्रदाय का काफी सम्मान रहा हैं। कला तथा साहित्य में उसकी देन भी काफी हैं। लांउजे

के बाद उनका पुत्र गद्दी पर नैठा। उसके बाद आठ और सन्त बैठे। ये ताउ धर्म के नौ रत्न माने जाते हैं।

ताउ धर्म के ना सन्तां में एक महिला भी हैं। इन ना रत्नां के चित्र मठां और घरां में मिलते हैं। चंगेज खां के समय छू छाइ छुन् का सम्मान इतना था कि चंगेज ने स्वयं उन्हें दर्शन और उपदेश सुनने के लिए युलाया था। ताउ सिद्धां के लिए प्रसिद्धि थी कि वे मृत-संजीवनी जानते हैं। चंगेज उस समय मध्यएशिया को विजय करके अफगान और भारत की तरफ वढ़ रहा था। उसी समय सन्त छू मध्य एशिया पहुंचे। कार्य से मुक्त होने पर चंगेज को उन्होंने उपदेश दिया। पर वह ता मृतसंजीवनी का भूखा था। तो भी उसने सन्त का बढ़ा सम्मान किया। देश जाने का समुचित प्रवन्ध कर दिया। मैंने छू की यावा के बारे में अपने "मध्यएशिया के इतिहास" में लिखा है, पर उस समय मुक्षे क्या पता था कि पेकिड में उनके मठ को भी देखने का अवसर मिलेगा। एक शाला में छू छाड छुन् की मृति स्थापित है। सामने उनकी शव-सगाधि है। ताउ सम्प्रदाय के भिक्षुओं में दाढ़ी बहुत प्रिय है, पर कितने ही दोंद शिक्षुओं की तरह वे विना दाढ़ी मूंछ के भी होते हैं।

दन्तकार सहकार। हाथी दांत की कला भारत में किसी समय अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची थी। विदिशा के दन्तकार इतने धनी थे कि उनकी सभा ने सुन्दर मूर्तियों से मंडित सांची स्तूप के एक बड़े द्वार को बनाया। वह बहुत सन्दर और सूक्ष्म था। वह धान्यकटक स्तूप की अनुकृति जैसा मालूम होता था। चीन में भी दन्तकला का बहुत विकास हुआ था। पर अन्य सुन्दर कलाओं की तरह दन्त कला भी मुमुर्ष्ट हो चुकी थी। अगर पांच दस वर्ष और कम्युनिस्ट न आसे होते, तो यह बहुम्लय कला वृद्धों के शरीर के साथ चल बराती। सामन्तों के अधिकार खत्म होने के बाद चीनी नांकरशाह और पूंजीपित योरोपीय सस्ती कला से अपने महलों को सुसज्जित करते। उनमें इतनी राष्ट्रभिक्त नहीं थी कि अपनी कला को जीवित रखने के लिए पुराने कलाकारों का संरक्षण करते। कम्युनिस्टों ने इस और ध्यान दिया। पैकिड के दन्तकारों ने अपना संगठन वनाया। इस संस्था में चार कलाकार, उनके सां शिष्ट्य और २० कर्मचारी

काम करते हैं। यहां हाथी दांत से कलाकृतियां ही नहीं वनायी जातीं, विल्क विद्यार्थियों को शिक्षा भी दी जाती है। पहले से कुछ सीखे हुए छात्र यहां आते हैं और कम से कम दो साल यहां रहकर कला की शिक्षा गृहण करते हैं। पहली श्रेणी के छात्रों को १६ युवान और ऊपरी श्रेणी के छात्रों को २० युवान मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है। पहली क्लास में साधारण ऊट आदि की आकृति दांत पर उत्कीर्ण की जाती है। उसके वाद ज्यादा गंभीर मूर्तियां का नम्बर आता है। थाड् कालीन महिला की बनी एक सुन्दर मूर्ति मुभ्ने दिखायी गयी। थाड्र कला का चीन में वही स्थान हैं जो भारत में गुप्त कला का। दन्तकला के दो क्रम हैं। पहले दांत पर रेखाएं बनायी जाती हैं। फिर मूर्तियों, फूलों आदि की प्रस्फुटित किया जाता है। खू फंड्-सन् चीन के वहुत प्रसिद्ध दन्तकला विशारद हैं। वहीं इस संस्था के मुख्याचार्य हैं। उनकी आयु ६० के करीब हैं। उनके लिए कार्य के समय का कोई बंधन नहीं है। वह घर पर थे, पर भारतीय मेहमान के आने की सूचना पाने पर चले आये। उनका जन्म गांव के एक. साधारण किसान के घर में हुआ था। किसानों में जो चित्रकारी प्रचलित थी, उसको उन्होंने सीखा। २४ वर्ष की उम् में उन्हें दन्त कला का पता. लगा। फिर वह एक प्रसिद्ध दन्तकला विशारद ल्यो छाड्-स्स के शिष्य हो गर्य। अपनी कला में वह मूर्धन्य माने जाने लगे। यह संस्था इस समय कला के सुन्दर नमूने तीयार करती है जिनकी मांग वरावर बढ़ती गयी। विदेशी मेहमानों और विदेश में जाने वाले चीनी प्रतिनिधियों की यहां की बनी दन्त-मूर्तियां प्रदान की जाती हैं। एक हाथी दांत पर दस हजार से अधिक मूर्तियों वाले एक नागरिक दश्य को भींने अंकित देखा। यह अद्भुत चीज हैं। यहां के शिल्पकार ४० से २०० युवान तक मासिक पाते हैं। आज इस कला का पथ प्रशस्त है।

माल्म हुआ कि मेरे रक्तदाब से चिन्तित होकर मेजवानों ने चिकित्सा-लय में जाने का प्रवन्ध किया। तुड्र्श्वान की यात्रा कुळ समय के लिए स्थिगित हो गयी।

अस्पताल में। यूनियन अस्पताल पेकिड् का मशहूर और दिशाल अस्पताल है। इसका आरंभ अमरीकनों ने किया था। अधिकांश इमारतें उन्हीं की देखरेख में बनीं। चीनी खपरौत की छत तथा उसका ढांचा सुन्दर कलाकृति हैं। हम पूर्वाहन में अस्पताल गर्थ। कुछ मिनट एक कमरे में प्रतीक्षा करनी पड़ी। फिर उस मकान में ले जाया गया, जिसमें मेरे रहने का प्रबंध था।

२४ को कार्डियोगाम से हदय की परीक्षा हुई। माल्म हुआ, एक जगह क्षत है। फिर डाक्टर और हमारे मेजबान क्यों न चिन्तित होते? मुफं कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। तकलीफ हो तो भी जीवन के बार में में पूरा दार्शनिक हूं। अगले दिन एक्सरे से कई फोटो लिये गये, जिससे मालूम हुआ कि फेफड़े में कोई दोष नहीं है। हमारे विभाग के डाक्टर चेंड् चीन के वैह्त वह हदय विशेषज्ञों में हैं। उनके हंसमुख तथा सरल वर्ताव को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये इतने वड़े डाक्टर हैं। अस्पतालों में डाक्टरों और नसीं में फर्क करना विशेषज्ञ का काम है। सभी एक से मालूम होते हैं। सिर्फ उनकी सफेद टोपी में कुछ अन्तर होता है। २४ जुलाई से १४ अगस्त तक पूरे २२ दिन मुभी इस अस्पताल में रहना पड़ा। डाक्टर चेड् रोज दो मर्तवे देखने आते। यद्यपि वह एलोपेंधिक डाक्टर थे, पर हमारे यहां के डाक्टरों की तरह आयुर्वेदिक (देशी चिकित्सा पद्धति) के प्रति नाक-भीं नहीं सिकोड़ते। उनका कहना था कि डाक्टर उसी को सिद्धान्त मानते हैं जो प्रयोग में ठीक उत्तरे। वैद्यां की ऐसी कितनी ही दवाइयां हैं, जो प्रयोग में बहुत सफल देखी जाती हैं। क्यों सफल देखी जाती हैं, इसे वैद्य नहीं बता सकते। आज का चिकित्सा विज्ञान औषधियों का रासायनिक विश्लेषण करके उसे वतलाता हैं। दोनों चिकित्सा प्रणालियां आज वहां मिलकर काम कर रही हैं।

रोज हमारी नई-नई परीक्षा होती रही। २४ की शाम को दन्त चिक्तिसक ने दांतों को देखा। एक दांत में कुछ खरावी थी। मेरा अगला एक दांत खोखला हो गया था। मसूरी में बड़े विज्ञापन लगाये एक दन्त डाक्टर ने उसे भरा था। मैंने गलती की कि उनसे फीस नहीं ठहरायी। एक तो उनने मुंहमांगी फीस वसूल की, दूसरे कुछ दिनों वाद सफेद दांत काला हो गया। वह दूर से देखने पर टूटा मालूम होता था। देहरादून में प्रैक्टिस करने वाल एक जर्मन डेन्टिस्ट ने वतलाया कि ६० रुपये में इसको हम ढांक सकते हैं। दांत में न जाने कैसा सीमेन्ट लगाया था कि वह काला हो गचा। इस वक्त तो उसमें दर्द हो रहा था। पहले दिन डौन्टिस्ट ने आधे दांतों को साफ किया।

अस्पताल के मुहल्ले वाले सारे घर एक-मंजिला थे। चारों तरफ सड़कें घूमी हुई थीं। इसी वीच में अस्पताल के चौमंजिला और कोई-कोई पंचमंजिला मकान खड़े हैं। ऊपर चढ़ने के लिए अनेक लिएट हैं। अपनी पहिचादार गाड़ी में वैठ रोगी किसी जगह भी पहुंच सकता है।

२६ जुलाई को मेरी परीक्षा करने के वाद डाक्टर चेड्॰ ने कहा: "शायद २ अगस्त को आप यहां से वाहर जा सकें।" भारतीय मित्रों को वीमारी की बात मालूम हो गची थी। श्री दंराकर दंखने के लिए आ चुके थे। आज श्री पुरुपात्तम प्रसाद सपत्नीक और श्री अहगद सपत्नीक आये। प्रसाद े जी को पेर्विड्॰ यूनिवरिसटी में हिन्दी पढ़ते चार-पांच वर्ष हो गये। श्री अहमद को भी कई वर्ष हो गये। दोनों की पत्नियां सुरितक्षिता हैं। उन्होंने चीनी भाषा सीखी हैं। श्री प्रसाद जी की पत्नी प्रेमचन्द्रजी की बेटी की ननद-पुत्री हैं। उन्होंने नागपुर से एम० ए० किया। विवाह जात-पांत तोड़कर ह्ंआ हैं। पुरुषोत्तम प्रसाद जी त्रिपाठी हैं। उन्होंने जाति-व्यवस्था का विरोध करते हुए अपने नाम से विपाठी निकाल दिया। गीने कहा - प्रसाद से तो और जात-पांत का मोहर लग गया, क्यों कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और विहार में प्रसाद, महाय और लाल पर कायस्थों का एकळत्र राज्य हैं। मुभी इस समय निराला जी की बात बाद आयी। मीने निराला जी से पूछ-पूछकर उनकी एक छोटी सी जीवनी लिखी थी। उसमें यह उध्त हैं: निराला जी की पत्नी पंडा की पुत्री थीं। उनका मांस-मछली से पुरतौनी वौर था। उधर निराला जी बनां जिया बृह्मण थं, जिनके लिए मांस-मछली परमभक्ष्य हैं। पति-पत्नी में बहुत प्रेम था। खेद हैं कि पत्नी तरुणाई में ही चल वसीं। पत्नों ने महामानव से वहा — "आप मछत्ती-मांरा न खाया करें।" निराला जी ने पूछा — "इसके विरुद्ध कहीं कुछ लिखा भी हैं?" पत्नी की पहुंच प्रेमसागर तक थी। उन्होंने भट से कहा—"हां, प्रेमसागर में लिखा है।" महामानव ने मांस-मछली खाना छोड़ दिया। कई महीने छोड़े रहे। वजन घट गया। एक मित्र व सजातीय ब्यु ने कहा — "निराला जी आप सुनलें

क्यों हो रहे हैं ?" निराला जी ने कहा — "मांस-मळली छोड़ दिया है।" मित्र ने पूछा — "क्यों छोड़ दिया ?" निराला जी ने कहा — "पत्नी ने कहा है कि प्रेमसागर में इसके विरुद्ध लिखा है।" मित्र ने हाथ पकड़कर कहा — "तब आप जरूर मांस-मळली खाइये।" निराला जी ने सरलता से पूछा — "क्यों ? क्या इसके पक्ष में कहीं लिखा भी हैं ?" मित्र ने बतलाया — "हां, हम कान्यक दुजों के लिए जो सबसे प्रामाणिक गून्थ हैं, उसी 'कान्यक वंशावली' में।"

फिर क्या था, निराला अपनी गमछी में बाजार से दो सेर मांस ताला कर घर पहुंचे। पत्नी ने कांप और आश्चर्य के साथ कहा — "यह क्या?" निरालाजी ने शांति भाव से कहा— "यह मांस हैं। हमारी कान्यकुज वंशावली में इसे खाने के लिए लिखा है। वह हमारे लिए प्रेमसागर से भी अधिक प्रामाणिक है। ६ महीने से छोड़े हुए था, इसलिए दो सेर लाया हूं"। पत्नी वहुत रुष्ट हो गयी और बोलीं — "तो में अपने घड़े चूल्हे छूने नहीं दूंगी।" निराला जी को घड़े चूल्हे की जरूरत नहीं थी। बाहर इंट के चूल्हे पर गोशत बना। यह पत्नी की बर्दाश्त से बाहर था, इसलिए वह रूठकर पीहर चली गयीं।

में ने प्रसाद जीसे कहा— ''निरालाजी की कान्यकु ब वंशावली की जात-पांत तोड़ क वंशावली का प्रमाण है कि तुम अपने नाम में विपाठी लगाओ। जो जात तोड़ चुका है, उसे विपाठी लगने से कोई पाप नहीं लगता।" उनकी पत्नी भी मेरे मत से सहमत हुई। प्रसाद जी पेकिड् के भारतीयों में वहुत प्रिय हैं। उनका घर भारतीय क्लव सा वन गया है। अहमद प्रयाग के रहने वाले हैं। चीन के सामाजिक तथा विचार स्वातंत्र्य का प्रभाव उनकी पत्नी पर भी पड़े विना नहीं रहा। महादीवार देखते समय उन्होंने सिर पर फेल्ट हैंट लगा कर अपना फोटो खिचवाया था।

उस दिन दन्त चिकित्सक ने देखकर वतलाया कि ठीक होने में देर लगेगी। नमाज छुड़ाने गये थे, रोजा सिर पर पड़ा। काले दांत को ढंकवाने का ख्याल था, मालूम हुआ भीतर ही भीतर उसमें घाव हो गया हैं। नेत्र चिकित्सक ने परीक्षा करके वतलाया कि आपका वर्तमान चश्मा काम नहीं दे सकता। दूसरा चश्मा चाहिए। उन्होंने नो-दस दिन में तंथार करने की वात कही, तो मुक्ते पसन्द नहीं आया, क्योंिक में चार-पांच दिन में अस्पताल के वाहर जाना चाहता था। सभी डाक्टर कार्य आरं व्यवहार में वह चतुर और सहदय मालूम हुए। अगले दिन से आंख में चार वार दवाई जाली जाने लगी। डायबेटीज की परीक्षा करके उसका भी उपचार आरम्भ हुआ। नेत्र चिकित्सिक ने बतलाया कि दूर और नजदीक दोनों के सिम्मिलित लेंस न लेने हों, तो चश्मा जल्दी वन सकता है। वह बना भी, पर पीछे अधिक दिन रहना पड़ा, इसिलए डवल लेंस वाला चश्मा बनवाया। पहले चश्मे का दाम लगा था २ युवान (४ रु.)। डाक्टरों को कालेज में अंग्रेजी की कितावें भी पढ़नी पड़ती हैं, इसिलए प्रायः सभी टूटी-फूटी अंग्रेजी वोल लेते हैं। हमारे वार्ड की इंचार्ज डाक्टर लेज सर्-खून, थीं और नेत्र चिकित्सक डाक्टर रे। सभी परीक्षाओं की रिपार्ट हमारी चिकित्सा फाइल में शामिल होती गयी। रक्तदाव के लिए प्रिसिंपना की गोलियां दी जाने लगीं—सर्पगंधा औषधि हिमालय की देन हैं। उसके साथ-साथ भोजन को विना नमक का कर दिया गया। अभ्यास हो जाये तो आदमी विना नमक के भी खाने को स्वाद्पूर्वक खा सकता है।

३१ जुलाई को माल्म हुआ कि अभी आठ-इस दिन यहीं रहना होगा। इसके बारे में डाक्टर प्रमाण हैं, इसलिए हम क्या कर सकते थे। अमरीकी डाक्टरों की देखरेख में वने हमारे कमरों में सभी वातों का प्रवन्ध था। एक अल्मारी थी और एक सिरहाने के पास क्यवार्ड। यद्यपि दो पलंग थे, लेकिन रहनेवाला में अकेला ही था। दो कमरों का एक सिम्मिलित स्नानकोप्टक था, जिसमें लेटकर नहाने का प्रांसलीन टव था। कमोड भी वहीं था। गर्मी के लिए मेज का पंखा हाजिर था। चारपाई एंसी थी कि मशीन घुमाने से उसका सिरहाना ऊपर उठ जाता था। पढ़ने के लिए मेरे पास चीन सम्बन्धी कितनी ही पुस्तकें थीं। चीन की वीस प्राचीन कहानियों का एक संगृह "वेश्वा का सिगारदान" नाम से छपा था। इसमें हजार वरस पुरानी वढ़ानियां थीं। उनके यथार्थवाद को देखकर मुभे आश्चर्य होता था। में इनमें इस को हिन्दी में करने का सोचा था। एर माल्म नहीं, यह सोचना कभी कागज पर भी उत्तरेगा। शाम को दुपहिचा पर अस्पताल के भीतर दूर तक घूमने जाता। वातचीत करने वाले वहात कम

थे। भाषा की दिक्कत थी। डाक्टरों से पाव-आध घंटे बात हो जाती। एक दिन एक योरोपीय वृद्ध पुरुष से भेंट हो गयी। वह अंगू जो की तरह अंगुंजी बोल लेते थे। उन्हें अस्पताल में एक साल हो गया था। हृद्य की वीमारी ऐसी है कि आदमी के चेहरे पर उसका प्रभाव महाप्रयाण के अन्तिम चार-पांच क्षणों में ही दिखाई पड़ता है। देखने में विशेन महाशय भी एंसे मालूम होते थे और में भी। वह अंग्रेज नहीं विलक स्पेन के क्रान्तिकारी थे। वहां से पूंजीवाद को खत्म करनेवाली सरकार ने जो काम शुरू किया था, उसे नाश करने के लिए इंग्लैंड और अमरीका तैयार थे। पर खुलकर मदद करने का साहस उनमें नहीं था। यह काम मुसोलिनी और हिटलर ने किया। इजारों कम्युनिस्ट और उदारवादी देश-भक्त मृत्यु के घाट उतारे गर्थ। कुछ को अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी। उन्हीं में से विशेन परिवार भी था। उन्होंने स्पेन के बारे में बहुत सी वातें बतलायीं। वह बड़ी करुण और मनोरंजक थीं। मैंने उनकी छोटी सी जीवनी लिखने का विचार किया। आज वह नोट भी नहीं मिल रहा है। स्पेन में सामन्ती परिवार बहुत हैं। देश भी पुराना है। पर बहुत से नाम के सामन्त रह गर्थ हैं, नहीं तो अपनी जमीन वाले किसानों जैसी अवस्था उनकी हैं। विशेन भी ऐसे ही एक खाते-पीते परिवार में पैदा हुए। यूनिवर्सिटी की शिक्षा प्राप्त की। इतिहास के विषय को लेकर डाक्टर हुए। साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा, इसलिए वह राजनीतिक क्षेत्र में प्रविष्ट हुए। पत्नी भी वैसी ही मिली। अन्त में क्रान्ति के असफल होने पर अपने बच्चों को साथ लिए मौक्सिको और दूसरे देशों में घूमते रहे। इधर कुछ वर्षों से पैकिड्-रेडियो पर स्पेनिश में प्रचार का काम करते हैं। पत्नी भी चीन में ही हैं। चीन सरकार उनका पूरा ध्यान रखती हैं। यहां साल भर से उनकी हृदय चिकित्सा हो रही है।

पहली अगस्त को दांत में असहा पीड़ा शुरू हो गयी। अगले दिन वह और वढ़ी। रात को सीने के लिए इंजेक्शन लेना पड़ता। रात की जगह दिन में सोने का कार्यक्रम बना लिया। छै दिन की पीड़ा के बाद . वह कम पड़ी।

डाक्टर ने विना नमक का दो हजार किलोरी भोजन देना शुरू किया।

बीच भी में एकाकी था। कभी-कभी श्रीमती प्रभा त्रिपाठी, श्री देशकर या दूसरे मित्र आ जाते। १८ अगस्त को बौद्ध संघ के उपाध्यक्ष चाउ फू-छू आये। वह कई हफ्तों के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र मध्यचीन में चले गये थे। आगे का प्रोग्राम बन नहीं सकता था, जब तक कि अस्पताल से पुनः परीक्षा होकर छुट्टी न मिल जाये। यद्यपि दुभाषिया और कार तैयार थे, पर मुभ में चलने की शक्ति बहुत कम रह गयी थी, इसलिए अधिक साहस नहीं कर सकता था। पर होटल के कमरे में बैठे रहना भी पसन्द नहीं था।

१६ अगस्त को हम विश्वविद्यालय गये। एक मर्तने पहिले आ चुके थे, पर विशाल विश्वविद्यालय की इमारतों में पुरुषोत्तम जी कहां रहते हैं, यह पता लगा सकना आसान नहीं था। चाज महाशय पहले-पहल आये थे। हम इधर से जधर भटक रहे थे। इसी समय बहुत शुद्ध अंग्रेजी बोलने वाली एक चीनी महिला ने हमारी स्थिति भांप ली और कार पर चलकर हमें भारतीय अध्यापकों के भवन में पहुंचा दिया। पुरुषोत्तम जी ने और भारतीयों को भी सूचना दे दी थी। बहुत से अध्यापक और छात्र आ गये। घन्टे भर हमारी विचार गोष्ठी होती रही।

२० अगस्त हमारे लिए विशेष महत्व का दिन था। सर्गरे श्री चाउ फू आये, तो मींने उनसे कहा—"मीं जल्द ही भारत लाँटना चाहता हूं। यदि प्रबन्ध हो सके, तो तुड्र ह्वान देख लेना चाहता हूं।" वह मन से नहीं चाहते थे कि मीं इतनी जल्दी जाऊं, स्वास्थ्य का भी ख्याल कर रहें थे। पर, मींने बहुत आगृहपूर्वक चौबीस अगस्त को वहां से प्रस्थान करने के बारे में कहा, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। बीमारी शरीर को निर्वल करती ही और निर्वल शरीर मन को। उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा था। इसीलिए मींने वहुत जोर देकर श्री चाउ के सामने अपनी वात रखी थी। उनके चेहरे पर उसका जरा भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। वह उसी तरह मुस्कराते वातें करते रहे। अंग्रेज़ी जानते हीं, अतः हमारे बीच दुभाषिया की आवश्यकता नहीं थी। वहां से वह अपने कार्यालय में गर्य। टेलीफोन द्वारा सिआन, के लिए हवाई जहाज में सीट रिजर्च करा ली और सिआन, वालों को तुड्र ह्वान दिखलाने की हिद्ययत दी।

जब जाने का निश्चय देख लिया, तो श्री चाउ फू मेरे लिए आवश्यक पुस्तकें खरीदने के लिए चल पड़े। चौबीस पुस्तकें हमारे लिए खरीदी गयीं। में ने अपनी पत्नी को भी आने की सूचना दे दी। पुस्तक की द्कान से आये आध ही घंटा बीता होगा कि चाउ फिर मेरे पास पहुंचे। अब की वह बहुत हंस रहे थे। उन्होंने बतलाया — "दिल्ली से हमारं द्तावास ने तार भेजा है कि आपकी पत्नी यहां आने के लिए तैयार हैं। हमारा संघ भी उन्हें निमंत्रित करना चाहता है। अब आपकी क्या राय हैं ?" मुभ्ने क्या राय देनी थी। सभी बदलना पड़ा। कमला, जेता, जया, नवीन चीन देख लेंगे, जेता के हाथ की चिकित्सा भी हो सकेगी। उसी समय श्री चाउ ने दंहली तार भेजा, मुभ्ने भी कहा और मैंने अपनी पत्नी को मसूरी तार दिया। एक और दिक्कत थी। हमारा पासपोर्ट सम्मिलित था, जो मेरे पास था। में उसी दिन भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव श्री शंकर सं मिला। शंकर जी गौरखपुर के रहने वाले हैं। वह हर तरह की सहायता के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट यहां से भेजा नहीं जा सकता। लेकिन हम विदेश विभाग को जल्दी ही पासपोर्ट दिलवाने के लिए लिख रहे हैं। मैंने एक पत्र राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद को लिखा। पेकिङ्, दिल्ली, लखनक, चार जगहीं से भुगतना था। यदि कपर का प्रभाव नहीं पड़ता तो पासपोर्ट मिलने में डेढ़ महीने से अधिक दौर लगती।

ं उसी शाम को हम लंका के राजदूत श्री गोपल्लव जी से मिलने गये। वह कहीं गये हुए थे, पर उनकी पत्नी और पुत्री ने बड़ा स्वागत किया। काफी दौर तक उनसे वार्त होती रही।

उस दिन भारतीय द्तावास के कुछ मित्रों से बातचीत हो रही थी। कह रहे थे — हम हिन्दी में काम करने के लिए यहां भेजे गये हैं, लेकिन हमको अंग्रेजी का काम करना पड़ता है। भारतीय राजद्त श्री पार्थसारथी भले ही हिन्दी न जानते हों, पर वाकी तो सभी हिन्दी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे अफसर हिन्दी जानते हुए भी अंग्रेजी में धड़ल्ले से काम करते हैं। वही बात अगर यहां भी की जाये, तो आश्चर्य क्या? यहां द्तावास का साइनवार्ड भी अंग्रेजी और चीनी में था। चीनी लोग इन सब बातों को चाहे आश्चर्य की इन्दि से देखें, पर भारत के प्रभुओं को

रा ७

अस्पताल में तो सभी चीजें डाक्टर के आदेश के अनुसार वन सकती थीं। अलोनी होने पर भी वह स्वादिष्ट थीं। डाक्टर चेड् ने वतलाया कि अधिक खाने की इच्छा हो तो कम किलोरी वाले साग आदि से पेट को पहले भर लेना चाहिए। अस्पताल के वाहर जाने पर इन नियमों का कहां तक पालन हो सकेगा, यह कहना मुश्किल हैं। हरेक के साथ कान में लगाने का रेडियों था। किन्तु चीनी भाषा न जानने से में उसरों अधिक लाभ नहीं उठा सकता था। हरेक पलंग के साथ बुलाने के लिए घंटी भी लगी थी।

आदमी यदापि एक सीमित स्थान में रहता है, पर उसकी मानसिक दुनिया विशाल होती है। ऐसी दुनिया उसका सुख-दुख बढ़ाने में सहायक होती है। वाराणसी से न्यायाचार्य पंडित महेन्द्र कुमार शास्त्री (अव डाक्टर) का पत्र मिला। वह न्यायशास्त्र के अच्छे विद्वान हैं। बाँद्ध, बाँह्यण, जैन-तीनों न्यायशास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया। भारत के सर्वश्रेष्ठ नैयायिक धर्मकीित ने न्यायशास्त्र पर सात गून्थ लिखे थे। पांच की प्रकाश में लाने में मेरा भी हाथ था। एक (न्याविन्दु) पहले ही भारत में प्राप्त था। धर्म-कीर्ति का प्रधान गृन्थ प्रमाणवार्तिक डेढ़ हजार श्लोकों का है। उसे मूल, टीकाओं, अनुटीकाओं, वृत्ति आर भाष्य के साथ में प्रकाश में ला चुका हूं। प्रमाण-विनिश्वय उनका सातवां तथा बड़ा गून्थ गदा-पदा दोनों में हैं। आचार्य महेन्द्र के ऊपर में सन्देह भी नहीं कर सकता था कि वह कभी तिब्बती भाषा की और भुकेंगे। पर ज्ञानिपपासा आदमी को कहां से कहां ले जाती हैं? यह सुनकर मुभ्ने अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि वह तिव्वतीय के अध्ययन के साथ तिब्बती भाषा से "प्रमाण-विनिश्चय" को फिर से संस्कृत में करने लगे हैं। उसके समाप्त हो जाने पर धर्मकीित की सारी कृतियां संस्कृत में आ जायेंगी।

श्रीलंका के राजद्त श्री गोपल्लवा ७ अगस्त को अस्पताल में आये।
बड़ी देर तक बातचीत चलती रही। केवल सांस्कृतिक सम्बन्ध ने
उनको आकृष्ट किया था। उसके वाद और भी मुलाकातें हुई। मैंने उनको
बतलाया कि चीन में भिक्षुणी संघ अब भी मौजूद हैं। लंका के लोगों ने
एक बार भिक्षुणी संघ को पुनः स्थापित करने की चर्चा की थी। राजद्त
भिक्षुणी विहार देखने के लिए बहुत उत्सुक हुए। उन्होंने यह भी बतलाया

कि यदि चीन में भिक्षुणी संघ पर सप्रमाण एक पुस्तक लिखी जाये, तो हम उसे लंका में प्रकाशित करायेंगे। चीन बौद्ध संघ के उपप्रधान एक बड़े वौद्ध पंडित हैं। उन्होंने उसे लिखना स्वीकार भी किया। अगले दिन (१० अगस्त को) भारतीय द्तावास के प्रथम सचिव श्री सिंह भी मिलने आये। अन्य भारतीय बरावर ध्यान रखते रहे। शांति निकेतन के श्री वनजी और चीनी भाषा के अध्ययन के लिए आयीं कुमारी लितका घोष ने भी आकर दर्शन दिये। यदापि मुभे अवकी हार्ट-अटौक के समय कोई दर्द नहीं मालूम हुआ था, पर उसका असर जनर्दस्त पड़ा था। बुखार या कोई दूसरी वीमारी नहीं थी, पर में अपने को बहुत निर्वल देख रहा था। इस कद्भ भी इत्मीनान से चल नहीं सकता था। मुक्ते यही ख्याल आता कि यहां ्र के डाक्टर और नर्स इतने मधुर व्यवहारी कैसे हैं ? सदमें यही बात क्यों पायी जाती हैं? इसका एक कारण यह भी हैं कि चीन में डाक्टरों को प्राइवेट प्रेंक्टिस करने का अवसर नहीं हैं। उसकी जरूरत भी नहीं, क्योंकि अपने आवश्यक खर्च के लिए उनको कोई चिन्ता नहीं। न अच्छे घर के लिए, न बच्चों को पढ़ाने-लिखाने के लिए, न बीमारी या द्सरी असुविधाओं में पड़ने के लिए। वेतन में भी वहुत भेद नहीं है। चारों ओर का वातावरण ही एसा है जिससे आदमी का व्यवहार मधुर दन जाता है।

दांत की पीड़ा विल्कुल खत्म हो गयी। अब घाव का कोई प्रभाव नहीं था। १२ अगस्त को खोखले काले दांत को भर दिया गया। रंग तो काला का काला ही था। उसके लिए विशेष प्रकार का खोल तैयार हुआ और १४ अगस्त को उसे चढ़ाकर काले दांत को स्फेइ कर दिया गया।

शिन्वाड होटल। १६ अगस्त को अस्पताल से में होटल में आया। अब की २०० नम्बर का कमरा मिला। मेरा सामान होटल वालों ने सुरक्षित रख दिया था। कमरे को फंसाये रखना बेकार था। मेरे पहले के दुआधिया श्री चेड् दूसरे अतिथियों के साथ बाहर चले गये थे। अब श्री चाउ मेरी सहायता के लिए होटल में मौजूद थे। २२ दिन बाद मुर्भ अस्पताल जाना था, इसलिए अभी पेकिङ् से बाहर जाना हो नहीं सकता था। द सितम्बर तक (३ हफ्ता) यहीं रहा। कमजोरी बहुत थी। अस्पताल में तो मिलने जुलने वाले भी थे, लेकिन होटल में हजारों आदमियों के

बीच भी में एकाकी था। कभी-कभी श्रीमती प्रभा निपाठी, श्री देशकर या दूसरे मित्र आ जाते। १८ अगस्त को बाँद्ध संघ के उपाध्यक्ष चाउ फू-छू आये। वह कई हफ्तों के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र मध्यचीन में चले गये थे। आगे का प्रोगाम वन नहीं सकता था, जब तक कि अस्पताल से पुनः परीक्षा होकर छुट्टी न मिल जाये। यद्यपि दुभाषिया और कार तैयार थे, पर मुक्त में चलने की शक्ति बहुत कम रह गयी थी, इसलिए अधिक साहस नहीं कर सकता था। पर होटल के कमरे में बँठे रहना भी पसन्द नहीं था।

१६ अगस्त को हम विश्वविद्यालय गये। एक मर्तने पहिले आ चुके थे, पर विशाल विश्वविद्यालय की इमारतों में पुरुषोत्तम जी कहां रहते हैं, यह पता लगा सकना आसान नहीं था। चाज महाशय पहले-पहल आये थे। हम इधर से उधर भटक रहे थे। इसी समय वहुत शुद्ध अंग्रंजी बालने वाली एक चीनी महिला ने हमारी स्थिति भांप ली और कार पर चलकर हमें भारतीय अध्यापकों के भवन में पहुंचा दिया। पुरुषोत्तम जी ने और भारतीयों को भी सूचना दे दी थी। बहुत से अध्यापक और छात्र आ गये। घन्टे भर हमारी विचार गोध्ठी होती रही।

२० अगस्त हमारे लिए विशेष महत्व का दिन था। सबेरे श्री चार फू आये, तो मींने उनसे कहा—"मीं जल्द ही भारत लाँटना चाहता हूं। यदि प्रबन्ध हो सके, तो तुड़् हवान देख लेना चाहता हूं।" वह मन से नहीं चाहते थे कि मीं इतनी जल्दी जाऊं, स्वास्थ्य का भी ख्याल कर रहे थे। पर, मींने वहुत आगृहपूर्वक चाँबीस अगस्त को वहां से प्रस्थान करने के बारे मीं कहा, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। वीमारी शरीर को निर्वल करती ही और निर्वल शरीर मन को। उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा था। इसीलिए मींने वहुत जोर देकर श्री चाउ के सामने अपनी वात रखी थी। उनके चेहरे पर उसका जरा भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। वह उसी तरह मुस्कराते वातें करते रहे। अंगू ज़ी जानते हीं, अतः हमारे बीच दुभाषिया की आवश्यकता नहीं थी। वहां से वह अपने कार्यालय मीं गये। टेलीफोन द्वारा सिआन, के लिए हवाई जहाज मीं सीट रिजर्व करा ली और सिआन, वालों को तुड़् हवान दिखलाने की हिदायत दी।

जब जाने का निश्चयं देख लिया, तो श्री चाउ फू मेरे लिए आवश्यक पुस्तकं खरीदने के लिए चल पड़े। चौबीस पुस्तकें हमारे लिए खरीदी गयीं। में ने अपनी पत्नी को भी आने की सूचना दे दी। पुस्तक की द्कान से आये आध ही घंटा बीता होगा कि चाउ फिर मेरे पास पहुंचे। अब की वह वहत हंस रहे थे। उन्होंने बतलाया — "दिल्ली से हमारे द्तावास ने तार भेजा है कि आपकी पत्नी यहां आने के लिए तैयार हैं। हमारा संघ भी उन्हें निमंत्रित करना चाहता है। अब आपकी क्या राय हैं ?" मुभी क्या राय देनी थी। सभी बदलना पड़ा। कमला, जैता, जया, नवीन चीन देख लेंगे, जेता के हाथ की चिकित्सा भी हो सकेगी। उसी समय श्री चाउ ने दहली तार भंजा, मुर्भ भी कहा और मींने अपनी पत्नी को मसूरी तार दिया। एक और दिक्कत थी। हमारा पासपोर्ट सम्मिलित था, जो मेरे पास था। में उसी दिन भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव श्री शंकर से मिला। शंकर जी गोरखपुर के रहने वाले हैं। वह हर तरह की सहायता के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट यहां से भेजा नहीं जा सकता। लेकिन हम विदेश विभाग को जल्दी ही पासपोर्ट दिलवाने के लिए लिख रहे हैं। मैंने एक पत्र राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद को लिखा। पेकिड्र, दिल्ली, लखनक, चार जगहीं से भूगतना था। यदि कपर का प्रभाव नहीं पड़ता तो पासपोर्ट मिलने में डेढ़ महीने से अधिक दौर लगती।

उसी शाम को हम लंका के राजदूत श्री गोपल्लव जी से मिलने गये। वह कहीं गये हुए थे, पर उनकी पत्नी और पुत्री ने बड़ा स्वागत किया। काफी देर तक उनसे वार्त होती रही।

उस दिन भारतीय द्तावास के कुछ मित्रों से बातचीत हो रही थी। कह रहे थे — हम हिन्दी में काम करने के लिए यहां भेजे गये हैं, लेकिन हमको अंग्रेजी का काम करना पड़ता है। भारतीय राजद्त श्री पार्थसारथी भले ही हिन्दी न जानते हों, पर वाकी तो सभी हिन्दी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे अफसर हिन्दी जानते हुए भी अंग्रेजी में धड़ल्ले से काम करते हैं। वही बात अगर यहां भी की जाये, तो आश्चर्य क्या? यहां द्तावास का साइनवार्ड भी अंग्रेजी और चीनी में था। चीनी लोग इन सब बातों को चाहे आश्चर्य की दृष्टि से देखें, पर भारत के प्रभुओं को

रा ७

उससे क्या मतलव? वर्मी दूतावास का साइनवोर्ड केवल वर्मी और चीनी में हैं। यही वात दूसरे एशियाई दूतावासों की हैं। पर भारत तो वहां तीन लोक से मथुरा न्यारी का उदाहरण पंश कर रहा है।

मिड् समाधि। दिल बहलाने के लिए वाहर जाते रहना सबसे अच्छा साधन हैं। थोड़ा चलने में थकावट होती थी, तब भी में जाना ही अच्छा समभता था। २१ अगस्त को मिड् समाधि देखने गया। मंगोलों को हटाकर मिड् वंश ने १३६८ से १६४४ तक सार चीन पर शासन किया। पहला मिड् समाट किसी समय बाँद भिक्षु था। फिर उसने हान लोगों का नेतृत्व करके मंगोलों के अत्यन्त भृष्ट शासन को हटाकर मिड् राजवंश (१३६८) की स्थापना की। मंगोल शासन के बार में मेंने अपने "मध्यएशिया का इतिहास" द्वितीय खंड में काफी लिखा है। प्रथम मिड् समाट की समाधि नानिकड़ में हैं। वाकी सभी इसी पर्वत स्थली में अलग-अलग दफनाये गये हैं। इसी कारण इस क्षेत्र का नाम मिड् समाधि क्षेत्र हैं। इसके पानी को जमा कर जो विशाल जलनिधि हाल में बनी हैं, उसका नाम भी मिड् समाधि जलनिधि हैं।

पीकड़ से समाधि तक वहुत अच्छी सड़क गयी हैं। हां एक छोटी सी नदी बिना पुल की थी। उस पर एक अच्छा पुल वन रहा हैं। प्रायः एक मील रह जाने पर समाधि के वैभव प्रदर्शन के लिए सिंह, हाथी, ऊंट, घोड़े आदि की काफी ऊंची मूितयां सड़क की दोनों तरफ खड़ी मिलती हैं। उनके पहले तोरण आ जाता हैं। आसपास की भूमि खेती से ढंकी हुई थी। पहाड़ अर्ध चन्द्राकार हैं तथा नीचे से ऊपर तक हरे-भरे हैं। कुछ समाधियां इतने ऊंचे कृत्रिम पहाड़ों के नीचे शव को छिपाये हुए हैं, जो यदि पृष्ठभूमि के पहाड़ न होते, तो छोटी-मोटी पहाड़ी सी जान पड़तीं। हमारी कार द्वितीय समाट की समाधि के द्वार पर पहुंची। काफी वड़ा आंगन था, जिसमें वहुत सी कारों और वसें खड़ी थीं। रिववार का दिन होता तो बड़ी भीड़ होती। बाहर कुछ हटकर कई रेस्तरां हैं। विशाल फाटक के भीतर भी क्यूरियों तथा फोटों की छोटी-मोटी दूकानें हैं। आगे बढ़ने पर अन्तर प्रांगण मिला, जिसमें कितने ही पुराने इंवदार के वृक्ष थे, साथ ही धातु की प्राकृतिक या काल्पनिक प्राणियों की कितनी

ही सुन्दर कलाकृतियां स्थापित थीं। जगह-जगह फूल भी लगे हुए थे। सभी महलों और मन्दिरों की तरह यहां भी फाटक से भीतर घुसने पर एक के बाद एक कई हाल हाल थे . इनमें या तो पुरानी वस्तुएं संगृहीत थीं या साफ-सुथरा रखकर उन्हीं दिखलाया गया था। अभी इतनी चलने की शक्ति नहीं आयी थी कि मैं अन्तिम चतुरशाला तक जाता • दूसरी वार पत्नी और बच्चों के आ जाने पर उन्हें दिखलाने ले गया, तब चतुरशाला की सीदियां को भी पार कर असली समाधि के कृतिम पहाड़ी के पास पहुंचा। पहाड़ी के नीचे की यह पहाड़ी भी देवदार वृक्षों तथा तृणों सं हंकी हुई है। चीन में सभी राजवंशी के समाटों ने अपनी-अपनी वैभवशाली समाधियों को बनवाया था, लेकिन वे या तो लुट गर्यी या उत्तराधिकारी वंश ने उन्हें ध्वस्त कर दिया। पर अन्तिम मिड् और मंचू वंशों ने ऐसा ं नहीं किया, इसलिए उनकी समाधियां अक्षुण्ण हैं। इन कृत्रिम पहाड़ों के नीचे छिपी समाधियां महल जैसी हैं। पुरातत्ववैता इनके भीतरी रहस्य को जानने के लिए वह उत्सुक थे। पिछले कुछ वर्षों में अनेक मिहर समाधियों में से एक की जांच-पड़ताल की गयी। दीवार मिली, दीवार को जहां-तहां से तोड़ना पसन्द नहीं किया गया। दीवार के सहारे मिट्टी को हटाते हुए दरवाजा ढूँढा गया। दरवाजे के कपाट पत्थर के थे। उनका तोड़ना आसान था, पर सुरक्षित तार से खोलने में मेहनत करनी पड़ी। अन्त में उसे सही सहालत खोल दिया गया। भीतर एक के बाद एक कमरे थे। इनमें से कुछ के भीतर के दश्य को देखकर आंखें चौंधिया गयीं। यह जहांगीर और शाहजहां के समकालीन राजा की समाधि थी। इससे तीन हजार वर्ष पहले मिस् के फरवा, तूतनखामन की समाधि जैसी आंख चौंधियाने वाली यह समाधि नहीं थी। पर उसके द्सरे नम्बर पर इसी को कह सकते हैं। , लकड़ी के जितने फर्नीचर या चौिकयां थीं, सब गल-टूट गयी थीं, जिससे भीतर रखे बहुमूल्य प्रोसलीन, ं जैंड या वह मूल्य धातुओं की चीजें टूट-फूट गयी थीं, तो भी काफी अखंड मिलीं। जिस कमरे में समाट और उसकी दो रानियां दफनायी गयी थीं, उसका वेभव और भी अधिक था। समाद के शवाधानी में सोने के तारों का मुकुट रखा था, जो पारदर्शक शीश के समान था। वह भी सुरक्षित

मिला। इन चीजों में से कुळ की पेकिड् के मिट् प्रासाद में प्रदर्शनी हुई थी। वहुत से लोगों ने उन्हें देखा। समाधि के खोलने का फिल्म भी दिखलाया गया। इससे १७वीं सदी के राजसी जीवन पर वड़ा प्रकाश पड़ता है। अब समाधि को ही म्युजियम बनाने की तैयारी हो रही हैं। तव इन समाधियों का आवर्षण और वढ़ जायगा।

आम तार से दर्शक दितीय समाट की समाधि देखने जाते हैं, क्यों कि यह सबसे विशाल है। इसको भी खोलने की योजना बन गयी है। १४ वीं सदी के चीन के जीवन को देखने का इससे बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। फिर दर्शक बाहरी चीजों को देखकर ही नहीं लोटेंगे, बल्कि वे विशाल समाधि प्रासाद के कमरों को भी जाकर देखेंगे।

रमशान-शाला। भारत मुर्दा जलाने का पक्षपाती रहा है। भारत की संस्कृति को अपनाने वाली जातियों ने भी उसकी इस प्रथा को अपनाया। जापान मुर्दा जलाता है, वर्मा, थाईभूमि, कम्बुज आदि भी मुर्दा जलाते हैं। पन्द्रहवीं सदी तक जावा और सुमाना के लोग भी मुर्दा जलाते थे। तव वं हिन्दू थे। पर चीन में मुर्दा जलाने की प्रथा की नहीं अपनाया गया। बाद धर्मदूत किसी भी देश की संस्कृति को जरा भी क्ष्ति नहीं पहुंचाना चाहते थे। तिब्बत में वहुजातीय विवाह प्रथा थी। वाद धर्म अपनाने पर भी आजकल वहां वहीं प्रथा जारी हैं। चीनी बाँद्ध भी जलाने की जगह गाड़ें ं जाते हैं। तिव्वत में न जलाया जाता है और न गाड़ा जाता है। जलाने में लकड़ी का खर्च बढ़ता और तिब्बत तृण-वनस्पतिहीन पहाड़ों का देश हैं। इससे वहां निश्चित स्थान पर मुद्दें को ले जाकर उसे टुकड़े-टुकड़े कर गिद्धों को इस तरह खिला दिया जाता है कि एक ही डेढ़ घंटे में शरीर का कोई अंग गिद्धों के पेट में गर्य विना नहीं रहता। मंचूरिया में १६३१ से १६४५ तक और वाकी चीन में उससे कुछ कम सालों तक जापान का शासन रहा। उनको अपने मुद्दों को जलाने के लिए श्मशान की आवश्यकता थी। पेकिड् में उन्होंने एक शमशानशाला स्थापित की। २१ अगस्त के अपराहन में नगर के पूर्व द्वार के वाहर हम तुड्-क्याउ शमशानशाला देखने गर्य। यह कम्युनिस्ट शासन में स्थापित हुई। मार्च १६५८ में उसका उद्घाटन हुआ। कम्युनिस्ट या कोई भी विचारशील मन्ष्य दफनानं

की जगह मुद्दें को जलाना पसन्द करेगा, क्यों कि यह अधिक स्वास्थ्यकर हैं और इसमें अधिक जगह नहीं घिरती। लेकिन दफनाने के खिलाफ जिहाद करना कम्युनिस्टों को पसन्द नहीं है। खेतों को घेरनेवाली लाखों कर्म हटाकर किसी बेकार जगह में रख दी गर्यो। पत्थर या सीमेंट की भन्य समाधियां बनाने वाला वर्ग अव खत्म हो गया। दफनाने की प्रभा चन्द दिनों की मेहमान है। श्मशानशाला में वहुत से कमरे हैं, जिनमें मृत व्यक्ति के सम्बन्धी आकर विशाम करते हैं; या जो भी आचार-व्यवहार करना है, उसे पूरा करते हैं। सभी कमरे वहुत साफ और सुन्दर हैं। बाहर हाते में अच्छी फुलवारी लगी हुई है। देखने से किसी की सन्देह नहीं हो सकता है कि यह श्मशान है। शव को लाने के लिए विशेष प्रकार की मोटर हैं। टेलीफोन आने में देरी लगती है, मोटर के जाने में नहीं। सम्बन्धी , बस से या दूसरी तरह यहां पहुंचते हैं। दिन में इस-बारह शव जलाये जाते हैं। एक बार तीन शर्वां के रखने के लिए चूल्हे हैं। श्मशानशाला पंकिड् नगरपालिका की है। वह एक शव का पन्द्रह युवान (तीस रुपया) शुल्क लेती है। दफनाने से इसमें कहीं कम खर्च पड़ता है। जिनको अच्छी स्थिति में नहीं देखती, उनसे नगरपालिका कोई शुल्क नहीं लेती। वच्चां का, शुल्क तीन युवान है। मालूम हुआ कि शाड़ है में ४. सूचाउ में ९ तथा द्सरी जगहीं में भी कितनी ही श्मशानशालाएं बन गयी हैं। जलाने के लिए पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता है। अभी विजली की महंगी भट्ठी नहीं तैयार हुई है। जलने के बाद थांड़ी सी राख सम्बन्धियों को मिलती हैं, जिसके रखने के लिए कुछ पेंसों में प्रोसलीन के कलापूर्ण डब्बे यहीं मिल जाते हैं। इन डब्बों को ले जाकर सम्बन्धी किसी समाधि में रख देते हैं। इस तरह से हजार डॉब्वयां थोड़ी सी जगह में आ सकती हैं। वौद्ध ही अभी जलाने की विशेष रुचि दिखलाते हैं, क्योंकि वे अपने धर्म ग्रन्थां में पढ़ते हैं कि उनके शास्ता (गुरु) बुद्ध जलाये गये थे।

तुड् चा राजकीय फार्म। कम्यून आने से पहले चीन की खेती राजकीय फार्म और सहकारी फार्मे दो रूपों में विभक्त थी। यह चीनी भाषा-भाषी (हान्) क्षेत्र की बात हैं। हान्-भिन्न जातियों के क्षेत्रों में भूमि सुधार और दूसरी बातों पर उतना जोर नहीं दिया गया। उईगुर जैसी अधिक विकसित जातियों ने अपने क्षेत्र में अवश्य ही सहकारी खेती को वढ़ाया। कम्यून स्थापित होने के बाद उनकी इधर भी प्रवृत्ति हुई। मंच्रिया में सींचा के पारा एक सहकारी फार्म को हम देख आये थे, जिसके गरे में "चीन के कम्यून" में लिखा जा चुका है। २२ अगस्त तक सारे चीन में इन्हीं दो प्रथाओं का प्रचार था। मीने तो आने पर कम्यून का नाम भी नहीं सुना था। जद मुभ्ने माल्म हुआ कि १२ किलोमीतर पर राजकीय णार्म हैं, तो उसे देखने के लिए उत्स्क हो गया। सीमेंट की बहुत मुन्दर सहक बीचोवीच कहीं को चली गयी थीं। हमारी कार को वहां पहुंचनें में देर नहीं लगी। इमारतों पर अपवाद रूप से ही कम्यूनिस्ट अधिक खर्च करते हैं। वाहर से देखने पर यह फार्म भी बहुत प्रभाव नहीं डालता। कामचलाज छोटे-छोटे घर बने हुए थे। आफिस में स्वागत हुआ। संचालक ने फार्म के बार में निम्न बातें बतलायीं। सार काम करने वाले २५०० हैं. अर्थात परिवार मिलकर ४००० व्यक्ति। खेती पहले १६६६ एकड थीं, शव वह ७००० एकड़ से अधिक हैं। बाकी भूमि आस-पास के किसानी सं खरीदी गयी। यह कहने की जरुरत नहीं कि किसान भी फार्म में सम्मिलित हो गर्य। तीन या चार बरस पहले इस फार्म की स्थापना नुई थी। यह वेड़ींजग नगरपालिका का फार्म है। यहां नगरोपयोगीं चीजें पदा की जाती हैं। प्रवन्ध के लिए इसके पांच विभाग हैं, जिनकें संचालक पंकिङ् नगरपालिका नियुक्त करती है। तीन सदस्य कमकर चनते हैं। फार्म में कमकर संघ, तरुण कम्युनिस्ट संघ और कम्युनिस्ट णर्टी के संगठन हैं। पांच विभाग हैं: दुग्धशाला, श्कर व मूपक पालन, कृषि. यातायात और म्राणितन जिनमें क्रमशः ४००. ४०, ५००, ५० और Vo कमकर हैं।

सारं वमकर द तं (विगेड) में विभक्त हैं। सबसे नीचे का संगठन क्ष्य आदिमियों का होता हैं। चू की संख्या २२ हैं। उसके ऊपर ६२ आदिमियों का ते हैं। खेती के काम में छः ते और ६२ चू हैं। चीन की शिक्षा में अब शारीरिक श्रम अनिवार्य हैं। इसिलए विश्वविद्यालय और कानंत के २०० के बरीब छाय-छात्राएं यहां किसानों की तरह काम करनें आदे हैं। छात्रों के लिए अलग रहने के कमरे हैं और छात्राओं के लिए अलग। पूछने पर ही मालूम होगा कि ये किसान हैं या छात्र, नहीं तो पोशाक सबकी एक सी हैं, खान-पान भी एक जैसा ही हैं।

हमें पहले कुक्कुटशाला दिखलाने ले गये। वस्तुतः इस शाला की छत खुला आसमान था और दीवारें बांस के फट्टों की, जिनके बाहर से भीतरवाले मुर्ग-मुर्गियां को देखा जा सकता था। अनावश्यक खर्च चीन में अपराध समभा जाता है। एक अहाते में बीस हजार लघोर्न (श्वेत) जाति की मुर्ग-मुर्गियां थीं। खुली जगह में एक हजार आस्ट्रेलियन काली मुर्गियां व मुर्गे थे। लघोनी अंडा देने में प्रसिद्ध हैं और आस्ट्रेलियन मुर्गा बहुत जल्दी वजन में भारी हो जाता है, इसलिए वह खादा मांस के अधिक उपयुक्त हैं। बांस के फट्टे की दीवार भी न खड़ी की गयी होती अगर दोनों जातियां के संकर होने का डर न होता। लघोर्न ग्रीत वर्ष ९८० से २०० तक अंडे देती हैं। फी ४०-४० आस्ट्रेलियन मुर्गियों के लिए छोलदारियों जैसी तिकोनी कुटियां थीं। एक कुटी के बनाने में पांच-सात रुपये से अधिक खर्च न होगा। वस वांस की फरिएटयां लगी हुई थीं। ऊपर ढलुआं छत जमीन तक पहुंचती थी। पीछ की ओर तिकोनी दीवार बना दी गयी थी। आगे की तिकोनी दीवार दरवाजे का काम करती थी। मुर्गियां-मुर्गे मैदान में चर रहे थे। वे शाम को इन्हीं तिकाने दरवों में बन्द कर दिये जाते हैं। कितनी कमखर्ची ली थी वह कुक्कुटशाला? हमारे यहां पहले तां शाला के बनाने में ही हजारों रूपये खर्च किये जाते। उनकी देखभाल के लिए दो लड़ कियां थीं। रात में उनके सोने के लिए वहीं मैदान में ऊंचा मचान बना हुआ था। लड़िक्यां यूनिविसटी की छात्राएं थीं। मैंने पूछा -मुगियों को नुकसान करने वाले यहां जानवर तो नहीं? उन्होंने कहा-रात को दरवां में बन्द हो जाने से गीदड़ इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनको भगाने के लिए आपके पास क्या साधन है, यह पूछने पर जवाब मिला कि टार्च है, उसे दिखलाते ही गीदड़ भाग जाते हैं। मुर्गी-पालन का स्थान वस्ती से आध मील से अधिक दूर था। इस वयावान में यूनिवरिसटी की दो पोडिसियां दिन-रात रहकर अपना काम कर रही थीं। चीन के लिए थाज यह विल्कुल आश्चर्य की बात नहीं है।

मुगियों को आषध मिला पानी पीने दिया जाता है। खाने में गेह्-

चावल के कण और कुछ साग भी हैं। बाहर की खुली जगह में भी उनकों चुगने के लिए कुछ चीजें मिल जाती हैं। लड़ कियों ने बताया, हम चार महीने यहां रहेंगी। इसके बाद अपने विश्वविद्यालय में चली जायेंगी। जाहिर हैं कि काम के साथ-साथ अध्यापक उन्हें पढ़ाते भी हैं।

फार्म का खेती के बाद सबसे ज्यादा ध्यान दुग्धशाला की ओर हैं। गोशाला में हालींड जातीय २०० गायें घड़े-घड़े दूध देने वाली थीं। पांच सांड तो पहाड़ से मालूम होते थे। एक का वजन ३ टन (८४ मन) सुनकर आश्चर्य हुआ। इतनी गायों के लिए इतने सांड काफी से ज्यादा हैं, क्योंकि यहां कृत्रिम गर्भधारण प्रक्रिया का प्रयोग होता है। (गार्थों में ही नहीं, सुअरियों और समूरी चूहियों में भी)। हम जब गोशाला में गये, तो उन्हें चारा मिल रहा था। घास के अतिरिक्त टमाटर, कुम्हड़ा, बन्दगांभी भी उसमें शामिल थे। दूहने के लिए यहां मशीन का इस्तेमाल नहीं होता था। गोपाल हाथ से ही दूहते थे। पिछले नो वर्षों में चीन ने जो उन्नित की हैं, वह मशीनों से नहीं हाथों से की हैं। चीन को हजारों वर्षों से ं दूध न पीने का अभिशाप हैं। मैंने पूछा—आपका दूध कहां जाता हैं? उन्होंने बताया-पेकिड् के अस्पतालों, होटलों और शिशुशालांओं में दूधि की मांग ज्यादा है। हमें गायों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। चीन में सनातन धर्म न टूटे, यह कौसे हो सकता है ? उन्हें द्रधपायी होना पड़ेगा। वछड़ों के बारे में बतला रहे थे कि वे बाछियों से कम पेंदा नहीं होते। उन्हें किसान ले जाते हैं। इतनी बड़ी गोशाला में एक भी मक्खी न दीखना, आश्चर्य की वात थी।

हम महामूचकों की १६५० में स्थापित शाला में गये। यह नेवलं से भी वड़े मोटे-मोटे चूहे साइबेरिया से लाये गये थे। एक चूहे की खाल का दाम २०० रुपया आसानी से मिल जाता हैं। फिर पालने की ओर फार्म का ध्यान क्यों न जाये? ये वही ससूरी चूहे थे, जिनकी खाल के कोट वजन में सोने से भी मंहगे होते हैं। प्रसव में चूहियां सूअरों को भी मात करती हैं। सूअरियां साल में दो बार ब्याती हैं। चूहियां साल में तीन धार ब्याती हैं और ना-ना वच्चे देती हैं। मूषकशाला में ऊपर छत थी, जिसकी छाया में सीमेंट के घराँ दे वने हुए थे। हरेक घर में पानी का छोटा सा

हाँज बनाना बहुत जरूरी था। समूरी चूहे पानी बहुत पसन्द करते हैं। आम ताँर से चूहे कभी-कभी ची-ची बोलते सुनाई देते हैं, पर समूरी चूहे आकार में वड़े हैं। इनकी आवाज ज्यादा तेज होती है। आदिमयों के सम्पर्क में रहने के कारण इनमें डर नहीं है। सीमेंट की दीवार इतनी जंची है कि उसे फांदकर वे बाहर नहीं निकल सकते। ईस समय चूहों की १६० कुटियां थीं।

2,

फिर श्करशाला देखनं गये। यहां मिक्खयों ने हद कर दी थी।

कारा चीन मिक्खयों से शून्य हैं, पर यहां हजारों मिक्खयां कैंसे आ
गयों? विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राएं इनको देख रहे थे। मैंने पूछा तो
एक चश्माधारी छात्र ने वतलाया—हमने तो डी. डी. टी. का भी वहत
इस्तेमाल किया, आप कोई उपाय बतलाइये? तब पेक्डिं के पास सहकारी
फार्म की शूकरशाला मैं नहीं देख सका था, नहीं तो जरूर बतलाता।

वहां पाखाना करते ही उसे ढांककर रख दिया जाता है। एक भी मक्खी
मैंने वहां नहीं देखी और न दुर्गन्ध ही। यहां दोनों वातें थीं। जान
पड़ता है कि विश्वविद्यालय के दुद्धिजीवी छात्र जीवन का आलस्य कुछ यहां
भी पहुंच गया था। पाखाना जहां का तहां पड़ा था। पाखाना का ढेर भी
शोड़ी दूर पर खुला रखा था।

श्करशाला में ४०० श्करियां थीं। प्रायः सभी आरंभ में सांवियत रूस लायी गयी थीं। एक स्थरी के १४ बच्चे हमने देखें। माल्म हुआ. २२ बच्चे तक दंती हैं। बच्चे बहुत समय तक रखें जायें, तो रहने की समस्या खड़ी हो। इसलिए दो महीने होने पर वे बेच दिये जाते हैं। तब भी उनका वजन दस सेर से ऊपर हो जाता हैं। तीन महीने रहें तो बीस सेर तक पहुंच जाये। दाम अधिक जरूर मिलेगा। चीन में हमेशा श्कर-मांस बहुत पसन्द किया जाता रहा है। आज तो मांस की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए सबसे बढ़िया साधन श्करशाला हैं, जिसे तंजी से बढ़ाया जा रहा हैं। श्करशाला में १४ आदमी काम कर रहे थे। स्अरों को गेहूं, चावल के कण या आटे और कई तरह के साग एवं मूंगफली की खली दी जाती थी। उनको वे बाहर चराने नहीं ले जाते थे, यदापि बाहर बहुत सी जमीन पड़ी हुई थी।

फार्म के खेत बहुत दूर तक फौले हुए थे। जोतने के लिए उसके पास १४ ट्रॉक्टर, कटाई-दवाई के लिए २ कम्बाइन हैं। फार्म के पास ४ ट्रक, १ जीप और एक कार भी हैं।

वंतन कमकरों को २२ से ६४ युवान मासिक दिया जाता है। दुग्धशाला के कमकरों को ४० से ८० युवान और संचालक को १२० युवान मिलता है।

रसोईखाना देखने गये, जहां ६०० आदिमयों का भोजन वनता था। वाकी अपने घरों में खाना खाते थे। मांस-मछली विना भरपूर भोजन के लिए नों से वारह युवान (१८ से २४ रुपया) मासिक देना पड़ता था। इसमें चावल, मांमो, सब्जी और सूप तीन वार का भोजन शामिल था। खेती में २४ एकड़ बाजरा, १०० एकड़ मक्की, १०० एकड़ आलू, ४० एकड़ साग और वाकी गेहूं था। फलदार वृक्ष भी लगे हुए थे जिनमें अंगूर की लताएं भी थीं। मनारंजन के लिए सभी साधन मौजूद थे। नृत्य-गीत और नाटक का प्रवन्ध था। प्रति सप्ताह सिनेमा दिखाया जाता था। चिकित्सा के लिए ४ डाक्टर और २१ नसें थीं। वच्चों के लिए शिश्रुशालाएं भी थीं, पर विद्यालय फार्म से बाहर के गांव में थे।

अपराहन में कैथलिक गिरजा तुड् थाड् देखने गया। यह पत्थर की विशाल इमारत हैं। सत्रहवीं शताब्दी में इटालियन जेसुइत साधुओं ने इसकी स्थापना की थी। यह पचास साल पहले जल गया था। तव यह नई पत्थर की इमारत बनायी गयी। कला के लिए लकड़ी अधिक उपयोगी हैं। इसीलिए चीन जापान में मन्दिरों के बनाने में लकड़ियों का अधिक उपयोगी हैं। इसीलिए चीन जापान में मन्दिरों के बनाने में लकड़ियों का अधिक उपयोग होता हैं। कैथोलिक विशय की आयु ६० वरस की थी। उन्होंने कई वातें बतलायीं। चीन में अब कोई विदेशी कैथिलिक मिशनरी नहीं हैं। सभी चीनी साधु, साधुनियां धर्मप्रचार का काम करते हैं। विशय के अधीन २२ गिरजा, २० से ७४ उमर के ८० साधु, १०० साधुनियां और २० हजार भवत हैं। शाइ है के विशय क्षेत्र में ४०,००० भक्त हैं। अपने गिरजें के बार में बतलाया: १६५० में जहां इतवार के दिन २०० भक्त यहां आते थे, वहां अब औसत २०० की हैं। शाइ हैं से कैथोलिक सम्प्रदाय का एक साप्ताहिक पत्र निकलता है। धार्मिक पुस्तकें तो बराबर प्रकाशित हो रही हैं। मिशन का सारा काम भक्तों की सहायता से चलता है। पर इमारतों

की मरम्मत या दूसरे कामां के लिए सरकार भी मुक्तहस्त ही सहायता होती है। कैथोलिक संप्रदाय के निरन्तर विरोधी प्रचार के कारण कभी उनका कम्युनिस्टों के प्रति दुर्भाव जरूर रहा होगा, पर अब चीनी कैथोलिक सम्भते हैं कि "धर्म और राजनीति को मिश्रित करना अच्छा नहीं। धर्म में कोई रुकावट नहीं। सरकार के लोकहितकारी कम्युनिस्ट प्रोगाम में सहायता देना हमारा कर्तव्य हैं।"

पांचवीं छठी सदी में ही नस्तोरीय इसाई साधु चीन पहुंचे थे। वें बहुत वार्ती में बौद्ध भिक्षुओं से मिलते जुलते थे। दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध कितना घनिष्ठ था, यह इसीसे मालूम होगा कि जब दसवीं-ग्यारहवीं सदी में मुस्लिम विजेताओं ने धर्म के नाम पर सिङ्क्याङ् में खून की निदयां वहायों, तो उस समय बौद्ध और नस्तोरी साधुओं ने साथ-साथ तलवार के सामने अपने सिर रख दिये थे। बचे खुचे भिक्षुओं को जब सिड्क्याड् छोड़ने में ही खेरियत माल्म हुई (और उनके लिए बचने का ऐसा स्थान पास ही में लदाख मौजूद था), तो वे अपने नस्तोरीय बन्धुओं को भी साथ ले गये । ये साधु टांगचे के पास अपना मठ बनाकर जीवन भर रहे। जनका कास (सलेव) स्मारक के तार पर वहां रह गया। श्र्वीं सदी के अन्त में उसके दीखने पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था कि यह नस्तोरी क्रास १४,००० फीट की ऊ चाई पर कैसे आ ग्या? पर उत्तर मिलने में देर नहीं लगी। बोंद्र और नस्तोरी साधु अपने को भाई-भाई समभते थे। दोनों सिङ्क्याङ् से भागकर यहां आये थे। में नस्तोरी साधुओं के वारें में अधिक जानना चाहता था। इसी आशा से विशय सं उनके वार में पूछ नैठा। पर उनको नस्तोरीय नाम भी नहीं मालूम था।

वहां से अथिंडिंग्स गिरजा देखने गया। इसाई धर्म के दो मुख्य सम्प्रदाय हैं। कैथितिक और अथिंडिंग्स। कैथितिक का अर्थ सुधारवादी हैं। कभी यह सम्प्रदाय सुधारवादी रहा होगा, पर आज तो इससे बढ़कर कट्टरपंथी कोई इसाई सम्प्रदाय नहीं हैं। अथिंडिंग्स का मतलव सनातनी हैं अर्थात् जो सुधार को न मानं। रूस, वलगारिया, उक्रइन, बैलोरूस आदि की स्लाव जातियां अथिंडिंग्स सम्प्रदाय की मानने वाली हैं। एक समय सारा पश्चिमी यौरप रोमन कैथितिक था, पर बाद में उसमें प्रोटेस्टेंट

सम्प्रदाय पेंदा हुआ, जो संख्या और प्रभाव में वहुत वढ़ गया। इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट देश हैं और अमरीका भी। इस सम्प्रदाय के संस्थापक माटिन लूथर जर्मन थै। जर्मनी में इस सम्प्रदाय का वहुत प्रभाव है। चीन से रूस का सम्बन्ध सबसे पुराना है। १६६५ ईसवीं में रूसियों ने पीकड्: में अपना अर्थोडींक्स गिरजा स्थापित किया। पहले यह गिरजा रूसी द्ता-वास के भीतर था। राजनीति और धर्म के पृथक्करण के कारण द्तावास से गिरजे को पथक किया गया। अब वह जिस स्थान में अवस्थित था, वहां हम उसे देखने गये। ५० वर्ष के साधु चाउ इसके विशप थे। उनके सहायक एक ६३ वर्षीय विद्वान थे। ४० वर्ष से ८० वर्ष तक के ना साधु यहां रहते हैं। पीकड् में इस सम्प्रदाय के मानने वाले दो हजार चीनी हैं। गिरजा वहुत विशाल नहीं था। उसके भीतर निकोलाय, माता मरिया आदि की मूर्तियां थीं। थ्यान्चिन में भी इस सम्प्रदाय का गिरजा है। शाह्हें में दो गिरजे हैं, जिनमें चार साधु रहते हैं। हरबिन में १४ गिरजे हैं, जिनमें १ को छोड़ वाकी रूसियों के हैं। सनीवर का दिन था। शायद किसी पर्व की तेंचारी हो रही थी। दो रूसी महिलाएं भी भाग ले रही थीं। में ने अधिक समय लेना नहीं चाहा। विशय और उनके सहकारी दोनों अच्छी रूसी वाल लेते थे। सोवियत के साथ उनकी सहानुभूति थी, यह तो विशप के कमरे में रखे लेनिन के चित्र से ही मालूम हो रहा था। 'जन-दंभिक। रेन्-मिन्-रिवज का अर्थ लोक-दंभिक हैं। रेन् का अर्थ मनुष्य है, मिन् वहुवचन का प्रत्यय है — यानी जनता। यह सबसे अधिक प्रभावशाली तथा प्रसार संख्या में भी सबसे वड़ा दौनिक पत्र हैं। इसके वारे में मुभ्ने जानने की इच्छा हुई। २४ अगस्त को में उसके विशाल भवन में गया। पत्र का आरंभ १६४६-४७ में हान्तान् नगर से "चिन्छाची" के नाम से दौनिक के तार पर हुआ था। होपे प्रदेश का नगर होने से यह इसी प्रदेश का पत्र था। १६४६ में यह चड्-च्याखी नगर में "चिन्चीलाइ" के नाम से निकाला गया। उस समय इसकी गाहक संख्या ६,००० से अधिक नहीं थी। भारतीय पत्रों की तुलना में तो यह संख्या भी काफी थी। दोनों पत्र कुशामिन्तांग की ओर से निकाले गर्य थे। १९४८ में दोनों को एक करके "हवापे-रिवज" के नाम से फिन्शान् से, फिर पेकिङ् से निकाला

गया। कम्युनिस्ट शासन के बाद "हवापे-रिवउ" के प्रेस आदि कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में चले आये। घर भी जीर्ण-शीर्ण था और प्रेस की भी हालत वंसी ही थी। अब "रेन्-मिन्रिवउ" के नाम से पत्र प्रकाशित होने लगा। १६४६ में गाहक संख्या ४० हजार थी, वह और बढ़ने लगी। घर अपर्याप्त था। इसलिए विशाल इमारत बनायी गयी, नयी प्रेस मशीने लायी गर्यो। १६५७ में अत्यन्त आधुनिक फूंचमंजिली इमारत बनकर तैयार हुई। १६५६ तक यह पत्र चार वड़े पृष्ठों का निकलता था और मूल्य ४ सेन्ट था। १६४७ में यह आठ पृष्ठ का हो गया और मूल्य ७ सैन्ट कर दिया गया। आजकल इसकी गाहक संख्या साढ़े आठ लाख है, जिसमें ६४ प्रतिशत गाहक पैकिड्-के हैं। यह आठ पृष्ठ का निकलता है, पर पालियामेन्ट के अधिवेशन, स्वंतन्त्रता महोत्सवं आदि के दिनों में इसके विशेष संस्करण निकलते हैं। यहां से मौद्रिस (कम्पोज किये हुए कांगज पर उभरे अक्षरों में सारा मैंटर) विमानों द्वारा शाङ्-ही, क्वाङ्-चाउ (कान्तन), सिआन, सीयाँ (मुकदन), छन्तू, हुिकड्, उरूम्बी नगरों में भेज दिये जाते हैं। इन नगरों में उसे छापकर स्थानीय नगरों, गांवों और कस्वों में भंजा जाता है। यह संख्या उपरोक्त संख्या में सम्मिलित नहीं है।

सम्पादकीय विभाग के दो सज्जनों ने हमें इस पत्र के बारे में जानकारी दी। वे प्रेस दिखाने ले गये। चीन ने रोमन लिपि को स्वीकार किया हैं। लेकिन अभी वह सबसे निचली श्रेणी में प्रविष्ट हुई है। सार्वित्रक प्रचार में आठ दस वर्ष लगेंगे। चीनी भाषा में पुस्तकों या अखबारों के छापने के लिए दिसरों नहीं, बीसियों हजार टाइपों की जरूरत होती हैं, क्यों कि उसमें हर शब्द का एक अक्षर होता हैं। इतने अधिक अक्षरों का कम्पोज करना जल्दी नहीं हो सकता। टाइपों के खाने भी एक पूरी कोठरी को घरते हैं। यह जरूर है कि चीनी में कम जगह में बहुत बातें छापी जा सकती हैं। जापान में आविष्कृत मोनो टाइप को भी हमें दिखाया गया। इसमें सबसे अधिक प्रचलित २,६०० अक्षरों का की-बोर्ड है। आविष्कार प्रशंसनीय हैं। यह आठ पाइन्ट के अक्षरों को मोनो टाइप में ढालता है। पर २,६०० अक्षरों से ही काम नहीं चल सकता, इसलिए बाकी अक्षर हाथ से कम्पोज करने पड़ते हैं। प्रेस में पूर्वी जर्मनी की बनी रोटरी लगी हुई थी। चीन अब बहुत

तरह के प्रेस बनाने लगा हैं। रोटरी बनाना भी उसके लिए मुश्किल नहीं हैं। इस रोटरी से तीन घंटे में "रेन्-मिन्-रिवज" की साढ़े आठ लाख प्रतियां छपकर, मुड़कर और कटकर तैयार हो जाती हैं। इसी प्रेस से ऑर भी इनिक, अर्थ-साप्ताहिक, साप्ताहिक, मासिक, हमासिक, गंमासिक कर्ह पत्र निकलते हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुख़पत्र और प्रेस होने से यहां से बहुत सी पुस्तकें भी छपती हैं। मुहुण विभाग में २०० आदमी काम करते हैं। उसमें एक पाली होती हैं। सम्पादकीय विभाग में २००, कार्यालय में २००, सब मिलाकर प्रेस में ५०० आदमी काम करते हैं। प्रधान सम्पादक उ तान्-सी हैं और संचालक तह् धाउ। पत्र के आठों पृष्ठों में से प्रथम, द्वितीय और तृतीय पृष्ठों पर बड़े महत्व के संपादकीय लेख होते हैं। इन्हें कभी-कभी हमार यहां के पत्र भी अंशतः उद्घत करते हैं। चार्थे और पांचवें पृष्ठ पर विशेष लेख होते हैं। छठ से आठवें पृष्ठ पर विभिन्न लेख। विषय के अनुसार निम्न क्रम होता है: १. समाचार, २. कृषि, ३. उद्योग, ४.—४. वेंदेशिक समाचार, ६. राजनीति, ७. शिक्षा, ५. संस्कृति-प्रचार। विज्ञापन नाममात्र को छठ-सातवें पृष्ठ पर दिये जाते हैं।

मोंने उनसे जब टाइपों की दिक्कत बतलायी, तो उन्होंने कहा कि हम रोमन लिपि स्वीकार कर चुके हैं। इस पर मोंने कहा: "आपकी स्वीकृति से जो गति प्राप्त हुई है, उसमें दस-पन्द्रष्ट बरस लग सकते हैं।" उन्होंने कहा: "हमारे पत्र पर नाम आप रोमन लिपि में भी छपा देखेंगे।" सचमुच "रेन्-मिन्-रिवड" रोमन अक्षरों में उस पर छपा बहता है। पेकिड्-की बहुत सी द्कानों पर रोमन लिपि में नाम अंकित है। मेंने कहा कि अगर इसका जल्दी प्रचार करना चाहते हैं, तो सभी स्टेशनों के नाम भी रोमन लिपि में लिखवा दें।

२६ अगस्त को अल्पजातिक प्रकाशन गृह में गया। यहां पर चीन के भीतर रहनेवाली हान-भिन्न जातियों की भाषाओं में पुस्तकों छपती हैं। यहां से अब तक २०० पुस्तकों तिब्बती भाषा में निकल चुकी हैं। उनमें से कुछ वड़ी-बड़ी जिल्दें हैं। वहां हमें तिब्बती भाषा-भाषी विद्वान भी मिले। श्री चाउ के दुभाषियंपन का लाभ चीनी लेखकों से वोलते वक्त ही लेना पड़ा। वतलाया गया कि तिब्बती पुस्तकों का सबसे अधिक प्रचार अम्बो

(चिड्हें) प्रदेश में हैं। उसके बाद खम का नम्बर आता है। तिब्बत में शिक्षा का प्रचार जैसे-जैसे वढ़ रहा है, वैसे-वैसे वहां से पुस्तकों की मांग भी वढ़ रही है। तिब्बती भाषा के अतिरिक्त मंगील, उईगूर, कज्जाक, कोरियन आदि भाषाओं में भी प्रकाशन होते हैं। ली महाशय ने वतलाया कि जल्दी ही हम च्वाड्, थाई, लीसू (युन्नन्), खावा (यूनन) भाषाओं को भी ले रहे हैं। इस विशाल इमारत में सम्पादन और अनुवाद करने वाले २०० कमी हैं। प्रेस अलग स्थान पर हैं। वहां भी २०० आदमी काम करते हैं। उन्होंने तिब्बती के अपने बहुत से प्रकाशन दिये, जिनमें मंचू-काल में आज से दो-ढाई सा वर्ष पहले प्रकाशित पांच भाषाओं (मंचूरी, मंगोली, उइगुरी, तिळ्ती, हान्) के कौश के तीन जिल्द भी शामिल थे। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का सेंद्वान्तिक मुखपत्र "लालभांडा" चीनी के अतिरिक्त मंगोल, उइग्र और तिब्बती भाषाओं में भी निकलता है। अपने "तिब्बती-हिन्दी कोश" के लिए नये पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता थी। "लाल फंडा" के कितने ही अंकों से मुफ्ते वड़ी सहायता मिली। तिब्बती विद्वानों में प्रमुख को मेरा नाम मालूम था। उन्हें यह सुन कर आश्चर्य हुआ कि ग्यगर (भारतीय) पंडित राहुल में ही हूं। उन्होंने फिर आने का निमन्त्रण दिया। मैंने वचन दिया, पर जा नहीं सका।

२९ अगस्त को जातीय अल्पमत संस्थान देखने के लिए नहीं, बल्कि प्राफेसर वाह्र से मिलने गया। वह बड़े नम् और सरल वयांवृद्ध पुरुष हैं। बाँद्ध दर्शन और चीनी साहित्य के वह वहुत बड़े पंडितों में हैं। तिब्बती भाषा भी जानते हैं और संस्कृत भी। में शायद संस्कृत या तिब्बती में बातें फरता, लेकिन पढ़-लिख लेने और बोलने में अन्तर हैं। दो घन्टे से अधिक हमारी बातचीत होती रही। उन्होंने वतलाया कि वे तिब्बत का इतिहास लिखने में लगे हुए हैं।

शिक्षा मंत्रालय। चीन में शिक्षा प्रचार की प्रगति केंसे हुई, इसे जानने के ' लिए शिक्षा मंत्रालय से अधिक वतलाने वाला काँग हो सकता था! २० को अपराहन में हम शिक्षा मंत्रालय गये। वहां प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कोलिड्, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अधिकारी तिड्, तिड् तथा एक और उच्च अधिकारी मिले। माल्म हुआ कि १६४७ में प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों को ४० से १८० युवान तक वेतन मिलता था। प्राइमरी स्कूलों के ६ क्लासों के पाठ्य घंटे (प्रति सप्ताह) का वितरण निम्न प्रकार हैं:

| विषय           | १  | ર  | \$ | R  | <b>.</b> 8 | - ६ कक्स              |
|----------------|----|----|----|----|------------|-----------------------|
| लेख-पाठ        | १२ | १२ | १२ | १२ | १०         | १० घंटा               |
| गणित           | Ę  | Ę  | Ę  | દ્ | દ્         | ધ "                   |
| सामान्य ज्ञान  |    |    |    |    | ર્         | ۹ ,,                  |
| भूगोल          |    |    |    |    | २          | २ ੑ"                  |
| <b>इतिहास</b>  |    |    |    |    | 2          | ₹`"                   |
| ड्राइंग        | १  | १  | १  | 8  | २          | ર "                   |
| <u>च्यायाम</u> | २  | २  | २  | २  | २          | ે ર <sub>ું "</sub> ં |
| गान            | 8  | የ  | 8  | १  | १          | १ ग्र.                |
| रेखांकन        | १  | ९  | 8  | १  | 8          | १ ,,                  |
| साप्ताहिक सभा  | 8  | 8  | १  | १  | १          | १ ,,                  |

इस प्रकार पहली चार कक्षाओं में बच्चे सप्ताह में २४ घंटे पढ़ते हैं, पांचवी-छठी में २८ घंटे। पहली कक्षा में लड़के ६०० अक्षर सीखते हैं। छठीं में २,६०० अक्षरों से परिचय हो जाता है। यहीं अंकगणित की समाप्ति हो जाती हैं। भूगोल में चीन और एशिया का भूगोल समाप्त हो जाता है। इतिहास में प्राचीन इतिहास के साथ अफीम युद्ध के बाद के चीन के इतिहास को विशोप तारे से पढ़ाया जाता है। समस्त चीन में सभी पुस्तक तमाम जातियों के लिए प्राय: एक सी होती हैं। हां, कृषि सम्बन्धी पुस्तक प्रादेशिक विशोपता के अनुसार होती हैं।

माध्यमिक स्कूल निम्न और उच्च दो भागों में वंटो और चार साल के होते हैं। इसकी प्रथम कक्षा में लेख-पाठ, गणित, बीजगणित, ज्यामिति, प्राचीन चीनी इतिहास, समाजवाद, चीन का प्राकृतिक भूगोल, प्राणिवनस्पति, उत्पादक श्रम आदि पाठ्य-विषय हैं। उत्पादक श्रम के लिए लड़के की प्रति सप्ताह चार घंटा जमीन खोदने और खेत जोतने आदि का श्रम करना पड़ता है। गांव में विद्यार्थियों को आधा समय काम करना पड़ता है। आठवां विषय है विद्रेशी भाषा। रूसी और अंगू जी पढ़ायी जाती है। पेकिड् के विद्यार्थियों में ७० प्रतिशत द्वितीय भाषा के रूप में रूसी पढ़ते हैं। नीवां विषय व्यायाम है, दसवें में गाना आता है। ग्यारहवें में ड्राईंग।

मींने निम्न माध्यमिकं की आठवीं और उच्च माध्यमिक की नवीं कक्षा को छोड़कर दसवीं कक्षा के बारे में पूछा। दसवीं कक्षा में विद्याधियों के विषय हैं: १. लेख-पाठ, २. गणित (बीजगणित, अंकगणित, ठांस ज्यामिति), २. इतिहास, ४. समाजवाद, ४. आधिक-राजनीतिक भूगोल, ६. प्राणिशास्त्र, ७. भौतिकी (फिजिक्स), ८. रसायन, ६. उत्पादक शारीरिक श्रम, १०. विदंशी भाषा, और १९. व्यायम।

उच्च माध्यमिक की बारहवीं कक्षा के बारे में पता लगा कि उसमें कृषि और भूगोल को छोड़ कर सभी पहले के विषय उच्चतर स्तर पर पढ़ायें जाते हैं। परीक्षा के लिए हमारे यहां की तरह वहां पुलिस सरगींमयों की जरूरत नहीं होती, न नकलियों को पकड़ने की नोंबत आती, न प्रश्न पत्र छपाकर दूर-दूर तक भंजने की जरूरत पड़ती हैं। अधिकतर प्रश्न मोंखिक होते हैं। साहित्य आदि के बारे में उत्तर लिखकर भी दिये जाते हैं। स्कूलों में वारहवीं कक्षा पास करके भी विश्वविद्यालय में दाखिल होने के लिए योग्यता की परीक्षा फिर से ली जाती हैं, लेकिन वह मोंखिक सी ही होती हैं। विश्वविद्यालयों के बारे में मालूम हुआ:

| संख्या  | छात्र .     | अध्यापक |
|---------|-------------|---------|
| २२६ ं . | 8,80,00,000 | 22,000  |

विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ४०० से ४०० युवान तक पाते हैं। पेकिड्॰ यूनिवर्सिटी के गणित के प्रोफेसर हुआ-लो-काड्॰ ९,२०० युवान मासिक पाते हैं। मेधावी छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति देने का रवाज नहीं हैं। हां, पढ़ने की सुविधाएं अवश्य उन्हों पूरी मिलती हैं।

अब तो जहां कम्यून वन गये हैं, वहां शिक्षा अपने प्रचार की पराकाष्ठा पर पहुंच गयी हैं। कोई भी विशेष या उच्च शिक्षा चाहने वाला व्यक्ति

रा = ११३

जसमे वंचित नहीं रह सकता। कम्यून ने शिक्षा को भी भोजन-वस्त्र की तरह निःशुल्क बना दिया है।

मंडिकल कालेज। २८ अगस्त की हम पीकड्- मंडिकल कालेज देखने गये, जो नगर से १६ किलोमीतर दूर हैं। संस्थाओं को नगर से १०-९२ मील बाहर रखना चीन के लिए मामूली बात है। वहां विस्तार के लिए बहुत सी खुली जगह मिल जाती है। बसों के कारण यातायात की कोई कठिनाई नहीं होती। संस्था के साथ ही कींमयों और छात्रों के लिए होस्टल होते हैं। इस कालेज की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के समय १६९४ में हुई थी। पुराने युग में यह कालेज चींटी की चाल से बढ़ता रहा। कम्युनिस्ट शासन के बाद सारी जनता के स्वास्थ्य की और खयाल गया, इसिलए मेंडिकल शिक्षा की और सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ा। १६५५ में कालेज अंशतः शहर से यहां लाया गया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की पढ़ाई यहां होती हैं। अनेक पंचमंजिले-चौमंजिले महल खड़े हैं और वनतं ही जा रहे हैं। प्रगति के बारे में यही कहना काफी है कि १६४२ में जहां ५०० छात्र थे, वहां १६५० में ३,२०० हो गर्च और १६५८ में मेरे जाने के समय २,500 थे। पांचों क्लासों में से प्रति क्लास में 300 से अधिक छात्र थे। छात्राएं भी संख्या में छात्रों के बराबर थीं। अल्पजातिक लोगों के २२ छाव यहां पढ़ते हैं। हरेक छात्र को साढ़े वारह युवान (२४ रुपया) मासिक छात्रवृत्ति मिलती हैं, जो भोजन के लिए पर्चाप्त हैं। आदश्यकता होने पर कपड़ें भी मिल जाते हैं। आरम्भिक तीन श्रेणियां में आंपध, जनस्वारथ्य. आपिथि निर्माण आर दन्तिचिकित्सा पढ़ायी जाती है। बाकी दो ऊंची श्रीणयां नगर में हैं। नगर के अस्पताल में २,४०० चारपाइचां हैं और यहां ४४०। वीमारों के रहने के लिए घर वन रहे हैं। श्री ह् चाड् कालेज के कुलपति (रेक्टर) हैं। अध्यापकों की संख्या और वेतन निम्न ग्रकार हैं:

|                       | संख्या       | मासिक वैतन (युवान) |
|-----------------------|--------------|--------------------|
| प्रोफेसर, सहाचक प्रो. | 00           | १ <b>५०—</b> ३४०   |
| लेक्चरर (व्याख्याता)  | 90           | १४०—१८०            |
| सहायक लेंक्चरर        | <b>`</b> '२0 | 80-680             |

पहले बताये हुए ढंग से मालूम होगा कि चीन में हाई स्कूल की पढ़ाई १२ क्लासों की हैं। उसमें जो विषय पढ़ाये जाते हैं, वे हमारे यहां के एफ. ए. से अधिक हैं। हाई स्कूल से पास लड़के लड़ कियां यहां आकर प्रवेश परीक्षा देते हैं, जिनमें विज्ञान की योग्यता को विशेष तार से देखा जाता है। मेंडिकल कालंज में रूसी और अंगूंजी भाषाओं का भी ज्ञान कराया जाता है, ताकि आगे चलकर वे इन भाषाओं की पुस्तकों का उपयोग कर सकों। वे इन भाषाओं में बोल नहीं सकते, सिर्फ पढ़ने समभने की योग्यता रखते हैं।

हर साल १ सितम्बर को रूस की सभी शिक्षण संस्थाओं की तरह यहां भी पढ़ाई आरंभ होती हैं। पढ़ाई के दो सब हैं: पहला जनवरी के अन्त में समाप्त होता हैं और इसरा जून के अन्त तक। दोनों सबों की समाप्ति पर परीक्षा होती हैं और उन्हीं के परिणाम को देखकर छात्रों को उत्तीर्ण किया जाता हैं। छुट्टी जाड़ों में दो सप्ताह और गर्मियों में आठ सप्ताह की होती हैं। रूस की तरह यहां भी परीक्षा का पूर्णांक ४ हैं। पास होने के लिए २ अंक मिलना आवश्यक हैं। परीक्षाएं प्रायः सभी मौधिक होती हैं। रूस में परीक्षाथीं अपनी पुस्तकों को परीक्षा के समय ला सकते हैं, वह बात यहां नहीं हैं। कालेज के ही प्रोफेसर परीक्षा लेते हैं। एक छात्र की परीक्षा में आधा घंटा लग जाता हैं। एक या दो विषय में अनुतीर्ण होने पर दो सप्ताह बाद फिर उसी विषय में परीक्षा ली जाती हैं। ध्यान फेल करने की और नहीं, बल्कि पास करने की और रहता हैं।

उपकुलपित छू चिन ने बतलाया कि हमारे छात्रों में अभी २० प्रतिशत ही किसान और मजूर वर्ग से आये लांग हैं। बाकी सभी बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग के हैं। सारे देश में ४० से अधिक मौडिकल कालेज हैं। शाङ्हें में २, थ्यान्-चिन् में २, प्रत्येक प्रदेश में १ या २ मौडिकल कालेज हैं।

हम भोजनशाला देखने गर्च। रसोइये सिर्फ साग-भाजी और मछली-मांस लेकर बेठे थे। चावल, तीन प्रकार के मोमो ढंककर वर्तनों में गरमा-गरम रखे थे। छात्र स्वयं उनमें से अपनी आवश्यक्ता के अनुसार निकाल लेते। वहां आठ प्रकार की शाक-भाजी, मांस और मछली थीं। यह निश्चित है कि मांस-मछली छात्र रोज-रोज नहीं खा सकते, लेकिन वह समय भी दूर नहीं जब इनका भी रोज-रोज के लिए प्रवन्ध हो जायगा।

छात्रावास तिमंजिले और अनेक हैं, जो छात्रों और छात्राओं के लिए अलग-अलग हैं। प्रत्यंक कमर में छे विस्तर हैं, जो तीन-तीन के हिसाव से जगर नीचे लगे हैं। कमरे बहुत साफ सुधरे हैं। चारपाइयों के जपर-नीचे होने से अधिक छात्रों के लिए जगह निकल आती है। हमारे यहां ऐसा करके छात्रवासों में छात्रों की संख्या दूनी की जा सकती है, पर एंसा क्यों किया जायं? हमारा देश बहुत धनी है और चीन बहुत गरीन, इसलिए मितव्ययता हमारे लिए दूपण है और उनके लिए भूषण! हम वहुत सं कमरों और इमारतों में गये। उपके लपति छात्र-छात्राओं के बीच घूम रहे थे, लेकिन कहीं कोई सलाम-बन्दगी की भड़ी नहीं लगी थी। मालूम होता था, जैसे उन्हीं का कोई आदमी जा रहा है। आजकल छुट्टी का दिन था, इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही थी। कितने ही छात्र नाहर चले गये थे। हर विभाग में वास्तविक फैक्टरी का होना आवश्यक था। किसी फोक्टरी में विशेषज्ञों की देखरेख में छात्र सर्जरी के औजार बना रहे थे, किसी में कोई दूसरी चीज। दवाइयों की फैक्टरी में छात्र-छात्राएं नाना प्रकार की द्वाइयां वनाने में लगे हुए थे। यन्त्र ऑर हाथ दोनों से काम हो रहा था। आंविधियों की यंत्र द्वारा परीक्षा की जाती थी। अंतिम मिश्रण और परीक्षा के वाद तालकर द्वाइयां शीशियां या डिवियां में वन्द होतीं। उन पर लेबिल लगायां जाता। फिर उन्हें बाहर भेजने के लिए वक्सों में वन्द कर दिया जाता। कालेज को गृहकों को ढूंढने की आवरयकता नहीं थी। कालेज द्वाइयों से हर साल लाखों युवान कमाता हैं। डाक्टर छू ने बतलाया कि हमें हर हंजार आदमी पर एक डाक्टर की आवश्यकता है। सारे चीन के लिए साढ़े ६ लाख डाक्टर चाहिएं। इसीलिए हम कालेजों और विद्यार्थियों की संख्या तेजी से बढ़ा रहे हैं।

सभी शिक्षण संस्थाओं की तरह यहां भी छात्र-छात्राएं शारीरिक उत्पादक श्रम में भाग लेते हैं। मिड् समाधि जलिनिधि बनाने में यहां के छात्र-छात्राएं वड़ी संख्या में जाकर जमीन खोदते और मिट्टी-पत्थर ढोते रहे। उपकुलपीत ने उस समय का एक फोटो भी दिया।

२६ अगस्त के अपराह्न में पैकिङ् का रीडियां स्टेशन देखने में चिड्-कोड्-चिन ने सहायता की। ४० बरस पहले १६०८ में शाड्र हैं और थ्यान्-चिन् में व्याणारियों ने छोटे-छोटे रेडियो स्टेशन कायम किये थे। नानिकड् में सबसे पहले सरकारी रेडियो कायम हुआ, जिसकी शक्ति ९६४६ में ४०० किलोवाट थी। भागते वक्त च्यांग काई-शंक ने सब यंत्रों को त्इवा दिया। उसके बाद सरकारी (शिड् हवा) रेडियो कायम हुआ। १६४२ में इसकी शक्ति ४०० किलोवाट थी। १६४७ में एक हजार हो गयी। दो प्रकार के प्रसार हैं', घरेलू आर बाहरी। घरेलू प्रसार में पेकिह्-, कन्तोनीय, उइगुर, तिब्बती आदि भाषाओं का प्रयोग होता है। बाहरी प्रसार में आजकल पन्द्रह भाषाएं इस्तेमाल की जाती हैं — जापानी, कीरियन, वियत-नामी, वर्मी, लाक, कम्बुजी, रूसी, स्पेनी, अंग्रेजी, फ्रांच, अरबी, तुर्की, फारसी, इन्दोनेशियाई और थाई। इन पंक्तियों के लिखने के · (९४ अप्रेल १६५६) पेकिङ् रेडियो से हिन्दी में प्रसार शुरू हो गया। संगीत के प्रोग्राम के लिए २४ कलाकार (१२ स्तियां) हैं, जो श्री वाहर ली-एह के नंतृत्व में काम करते हैं। प्रति दिन ९५ से ३० मिनट तक इनका काम होता है। गद्य में लोक कथाएं और पद्य में लोक गीत तथा पंवाहे भी शामिल हैं। रीडियो-विभाग लोकगीतों का संगृह कराता है, जिनमें से चुनकर कुछ प्रसारित किये जाते हैं। संगीत दल की संख्या जल्दी ही ५० हो जायेगी। द्सरे अनेक दल हैं, जिनके कलाकारों की संख्या २० तक है। हमने पुराने भवन में जाकर वातचीत की थी। बगल में पैकिड् की विशाल सड़क पर नगर से वाहर रीडियो भंवन तैयार हो गया था। हमारे वहां रहते ही उसका उद्घाटन हुआ। टेलीविजन का आरंभ भी थोड़े ही दिनों वाद हो गया। पैकिड् रेडियो दुनिया के अत्यन्त शक्तिशाली रेडियो स्टेशनों में हैं। भारतीय श्रोता उसके हिन्दी प्रोगाम से इसे समक सकते हैं।

रात को हम नृत्य-गीत मंडली का अभिनय देखने गये। इसमें चीन की उइगुर, तिब्बती, यी, मंगोल, कोरियन, म्याउ, चीनी जातियों के गीत और नृत्य दिखलाये गये। म्याउ जाति सबसे पिछड़ी और पहाड़ी जाति हैं। उइगुर नृत्य-गीत हमारे यहां से बहुत मिलते हैं, इसलिए अत्यधिक तटस्थ रहने की कोशिश करने पर भी उसका पक्षणती होना हमारे लिए

स्वाभाविक था। उनके नृत्य की मुद्राएं, गानों के स्वर बड़े मधुर मालूम होते थे। वे शरीर से भी अधिक सुन्दर थे। पहले वतला चुका हूं कि उइगुर पुराने कूचियों (कुशान-शकों) और तुकों की मिश्रित सन्तान हैं। उनकी भूमि-सिङ्क्याङ् या तरिम उपत्यका-के दक्षिणी भाग में एक समय वड़ी संख्या में भारतीय वसे हुए थे। वहां चौथी-पांचवीं सदी में भारत की एक बोली प्राकृत चलती थीं. यह वहां से मिले अभिलेखीं से मालूम होता है। में ही नहीं, दूसरे दर्शक भी उइगुर संगीत और नृत्य को बार-बार देखने-सुनने की मांग कर रहे थे। उड़गुरों के बाद कारियनों का नृत्य-संगीत बहुत कोमल था। उनके नृत्य में भी भारतीय मुद्राएं स्पष्ट दिखाई देती थीं। कौरिया और भारत के वीच में बहुत सी द्सरी जातियां बसती हैं, फिर कैसे इतनी धनिष्ठता हुई। मंगोल और तिज्वती गीतों और नृत्यों में वहुत समानता गालूम होती थी, लंकिन दोनों की भाषाओं में समानता नहीं हैं। दोनों के नृत्य एक साहसी जाति के अनुरूप थे। ढाई घन्टे तक अभिनय होता रहा। सारी नाट्यशाला दर्शकी से भरी थी। इन कलाकारों में कितने ही अपने-अपने प्रदेशों सं आये थे, कुछ अल्पजातिक संस्थान के विद्यार्थी अथवा अध्यापक थे।

पंचवािषक योजना। कम्युनिस्ट शासन के द्वारा आरंभ हुई। आज तो वह उसका अभिन्न अंग मानी जाती हैं। मुभ्ने उसके वारे में विशेष जानने की इच्छा थी। १६४८ के शुरू से आरंभ होने वाली पंचवािषक योजना किसी भाषा में नहीं छापी गयी थी। बाँद संघ के उपसभाषित श्री चाउ फू छू ने प्रबन्ध किया। संघ के भवन में योजना विभाग के एक वड़े अधिकारी आये। वड़े ही मेधावी और व्युत्पन्न पुरुष मालूम हुए। रहनेवाले शायद शाइ हैं के थे। अपनी योग्यता के कारण ही वे इस विभाग में आये। वह अंगुंजी भी जानते थे। योजना के बारे में पूछे या विना पूछे हरेक सवाल का उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया और वतलाया: १६५२ तक सारे चीन में (अल्पमत जातीय क्षेत्रों को छोड़कर) भूमिसुधार लागू किया गया, जिससे सभी बेजमीन लोग खेतवालं वन गये और अधिक खेतवालं, कम खेत वालं। उत्पादन वृद्धि तेजी से होने लगी। १६५२ में अनाज की उपज

१४७ लाख टन हुई, जो १६४७ में १८४ लाख टन हो गयी, पांच वर्षों में २९ प्रतिशत वृद्धि। औंद्योगिक फसलों के बारे में उन्होंने वतलाया — '

| * .       | (लाख दर्ना में) |              |        |                        |
|-----------|-----------------|--------------|--------|------------------------|
| फसल .     | १६४१            | १६५२         | १६५७   | विशोध :                |
| तम्बाकू   | .83             | <b>२.</b> २० | 2.90   | नियति होता है।         |
| ज्द       | .39             | ્ર ર.૪       | ર.૧૪   |                        |
| चीनी (जख) | .२६             | .08          | 5.40 · | *                      |
| सांचा.    | Кo              | EX           | १००    |                        |
| मूंगफली   | १२.५            | . વર્        | २५     | निर्यात होता है।       |
| कपास      | 8.80            | १३           | १६.४   | निर्यात वस्त्रीं में।, |

उन्होंने बतलाया कि सहकारी खेती उन क्षेत्रों में १६४८ में ही शुरू हुई थी जो कुओमिन्तांग शासन से मुक्त हो चुकं थे। पर यह अल्पारंभ था। १६४२ से सारे देश में यह प्रथा फैलने लगी। ४ वरस बाद १६४६ में वह चरम सीमा पर पहुंची। १६४० में ६६ प्रतिशत खेत और परिवार सहकारी फार्मों में सम्मिलित थे। १६४८ में ६६ प्रतिशत सहकारी फार्म उन्नत अवस्था के थे और २ प्रतिशत प्रारम्भिक अवस्था के। १६४० में सहकारी फार्म ३६१ थे। इनका आकार वड़ा है, इसीलिए ३ लाख एकड़ जमीन जोतते हैं और १२ लाख परिवार इनमें रहते हैं। मंगोलिया, सिड्न क्याड़ और च्याड़ में पशुपालन के भी सहकारी फार्म हैं। १६४० में ६० प्रतिशत कुटीर उद्योग सहकारी थे। दूसरे उद्योग ६६.१ प्रतिशत राष्ट्रीय थे, केवल १९ प्रतिशत उद्योग निजी हाथों में रहे।

१६५८ में द्वितीय पंचवाषिक योजना आरंभ हुई। पहले की सफलताओं के कारण प्रगति सर्पगति को छोड़कर छलांग भरने लगी। यह छलांग ही कारण था, जिससे कि द्वितीय पंचवाषिक योजना प्रकाशित नहीं की जा सकी। वे बड़ी संयत और गंभीर भाषा में बतला रहे थे कि जब तक गति का पता न हो, तब तक हम योजना के आंकड़े की से दे सकते हैं। कुल दस-पन्द्रह प्रतिशत वृद्धि की आशा की गयी थी, पर वहां तो शत-प्रतिशत वृद्धि की नांवत थी। योजना की पुस्तक पाने के लिए आतुरता दिखलाने पर उन्होंने कहा: "निश्चित रहिए, आपके जाने से पहले चीनी में छपी योजना हम आपको दे देंगे।" पीछे न उन्होंने ध्यान दिया, न में ने ही। दिलीय पंचवाधिक योजना के वारे में उन्होंने बतलाया: १६४८-६२ के बीच उद्योग की उपज में ८४.६ प्रतिशत की वृद्धि होगी। भारी उद्योग प्रति वर्ष १४.४ प्रतिशत बढ़ेगा और लघु उद्योग के १८,२६० कारखाने बनाये जायेंगे। वहें कारखाने ६२१ होंगे। विमान, मोटर, एलेक्ट्रोनिक आदि यंत्रों का निर्माण बढ़ेगा। मशीन दूल की उन्नित्त भी बहुत की जायेगी। इस उद्योग के लिए भारी परिमाण में शिल्पियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। मजूरों की संख्या १४८ लाख से बढ़कर २४४ लाख हो जायगी। कृषकों की आय पहले साल की अपेक्षा १६४७ में २० प्रतिशत ज्यादा होगी। हमारा आधिक आधार बहुत मजबूत है, क्योंकि चीजों का भाव देश के भीतर स्थिर हैं और बाहर के सिक्कों से युवान का विनिमय भी स्थायी हैं। पांच वर्षों में ४२ प्रतिशत वृद्धि हुई, जिसमें कृषि में २४ प्रतिशत।

२० जून १६५८ के आंकड़ों को देते हुए उन्होंने वतलाया:

| Ť                | J           |                   |
|------------------|-------------|-------------------|
| वंस्तु           | १६४७        | १६५५              |
| गेह्             | १००         | १६०               |
| जाड़ों का अन्न   | १०० '       | <b>१४०-१</b> ५०   |
| <b>उद्योग</b>    | १०० ं       | १५०               |
| फोलाद .          | ४२ लाख टन   | १ करोड़ टन        |
| कीयला            | 4           | २० " "            |
| मशीन ट्ल         |             | . ७०० मिली मीतर ' |
| हाइड्रोलिक प्रेस | A MANAGEM 5 | २५०० टन           |
| रोलिंग मशीन      | -           | ं ५० हजार किस्म   |

प्रथम पंचवाषिक योजना के मोटामोटी शौद्योगिक उत्पादन आंकड़े इस प्रकार हैं:

| ያደ <b>ሃ</b> ና | १,९० करोड़ टन | ક્રુંટ્રેક માં મ | २७.४० करोड़ कि. घं. | २७ " दम    | ६३ लाख टन   | १४५ टन      | . OAE    | १६,०००    | ६०,००० टन | . exe      |
|---------------|---------------|------------------|---------------------|------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|
| የዩዛዕ          | ५३.५० लाख टन  | ¥£,80 " "        | १६.३० करोड़ कि. घं. | १३ " टन    | ६४.६ लाख टन | ३४.६ टन     | 036      | 9,400     | ४४,००० टन | ٥          |
| १६४२          | १३.५० लाख टन  | \$E.30 " "       |                     | क्ष्रहरू भ | २८,६ लाख टन | 0           | 50       |           | १६,००० टन | •          |
| बस्तुएँ       | फाँलाद        | लोहा             | विजली               | सीमेंट     | कोयला       | एन्टीबायदिक | रैल इंजन | मोटरगाड़ी | जहाज      | श्र केंद्र |



जल्दी ही १९४० मिलीमीतर की मशीन भी वनने वाली थी। रेल के डीजल इंजन भी कारखाने में बनने लगे थे। पांच हजार अश्व श्रिक्त का रेल इंजन १९५६ में बनने वाला था। सिनेमा और फोटों के लिए फिल्म की निर्माण फीक्टरी भी चालू हो गयी और टेलीविजन के यंत्र की फीक्टरी भी खुल गयी। चीन में ४ स्वायत्त प्रदेश (तिब्बत, छम्दो, सिड्क्याड्, भीतरी मंगोलिया, च्वाड्) और २२ प्रदेश तथा २ नगरपालिकाएं हैं।

नगरपालिकाओं के नाम हैं: १. शाह्हैं, २. पेकिड्, ऑर २. ध्यान-चिन, जिनकी आवादी क्रमशः ५० लाख, ६२ लाख और २७ लाख हैं। प्रदेशों के नाम और जनसंख्या इस प्रकार हैं:

| ٠ ٧.  | सछ्,वान,    | ६,२३,०३,६६६                  | १३. च्याड्∙सी             | १,६७,७२,८६४                            |
|-------|-------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| ₹,    | शाड्•तुड्•  | ४,८८,७६,४४८                  | <b>१४. ै शेनसी</b>        | १,५८,८१,२८१                            |
| ર.    | होनान्      | ४,४२,१४,५६४                  | १४. क्वेंचाउ              | ९,५०,३७,३९०                            |
| 8.    | च्याङ्स्    | ४,९२,५२,९६२                  | १६. शान्सी                | ९,४४,९४,४५४                            |
| ¥.    | होप         | - ૱,૫૬,૬૪,૬૪૪                | १७. फ्रच्यंन              | . <i>१,</i> ३१,४ <b>२,</b> ७२ <b>१</b> |
| €.    | क्वान्तुड्ः | 3,89,00,086                  | १८. कान्सू                | १,२६,२८,१०२                            |
| ૭.    | ह्नान्      | <i>३,३</i> २,२६,६४४          | ं१६. हेलुड् च्याड्        | १,१८,६७,३०६                            |
| · 5.  | आन्हवं      | <b>₹,</b> 0₹,8¥, <b>६</b> ₹0 | २०. • चिलिन               |                                        |
| ., ₹. | ह्ये        | ं २,७७,८६,६६३                | (किरिन)                   | १,१२,६०,०७३                            |
| १०,   | चे-च्याड्॰  | २,२८,६४,७४७                  | २१. ताईवान्               | 84,88,385                              |
| ११.   | ल्याउ निह्  | ९,५४,४४,९४७                  | २२. छिड्-हैं <sup>1</sup> |                                        |
| १२,   | युन्नान्    | <i>९,७४,७२,७३७</i>           | (कोकोनार)                 | <b>१६,७६,५३</b> ४.                     |

## स्यायत शासित जातीय प्रदेश और आबादी:

| ٤. | च्वाड्: (क्वाड्:सी)   |    | . १,६५,६०,८२२ |
|----|-----------------------|----|---------------|
| ₹. | भीतरी मंगोलिया        |    | ६१,००,१०४     |
| ₹. | सिंड्-क्याड्- (उइगुर) |    | ४८,७३,६०८     |
| 8. | तिब्बत-छम्दो          | ٠, | १२,७२,६६६     |
| ч. | सीखाड्-               |    | ३५,८१,०६४     |

ह्वंफाड् सहकारी फार्म। चीन के गामां के विकास में सहकारी फार्म का वड़ा महत्व रहा है। सैयां के पास तिछिन नामक एक विशाल सहकारी फार्म को में ने ४ जुलाई को देखा था। आज पहली सितम्बर हैं, पेकिड् सं १५ किलोमीतर दूर इस फार्म को दंखने गया। सहकारी फार्म अव चीन के लिए इतिहास की बात रह गये हैं, क्योंकि ४ लाख सहकारी फार्मा की जगह ४०,००० कम्यूनों ने ले ली हैं। जिस दिन इस फार्म को में देखने आया उस दिन अभी कम्यूनों का उल्लेख पत्रों में नहीं होता था, इसिनए इस फार्म के देखने में मेरी दिलचस्पी में कमी नहीं हो सकती थी। ह्वंफाड् एक श्वाड् (परगना) हैं। २८ गांव को मिलाकर वने इस सहकारी फार्म के संचालक २० वर्ष के नौजवान हान्छान् ने हमारा स्वागत किया और वतलाया कि हमारे यहां ६६९ परिवार और ४९७२ व्यक्ति हैं, जिनमें १६०२ काम करने वाले हैं। धान के खेत ६६०, साग-भाजी के १६०, आलू के २२६, मूंगफली के ६६०, मक्की के २६० और वाजर के ६० एकड़ हैं। पहिले वाजरा (ज्वार) यहां के ग्रामीणों का मुख्य भांजन था। कुछ ही साल पहले तीन चाँथाई खंत वाजरं के होते थे, लंकिन अब वह केवल ६० . एकड़ में बोबा गया था। बदापि वहां जाड़ों में वर्फ पड़ जाती है, जिससे कोई फसल नहीं हो सकती, तो भी वाकी वर्च सात-आठ महीनों में वे तीन फसल उगाते हैं। जाड़ों में सीसे से ढंकी क्यारियों में भी तरकारियां पंदा की जाती हैं। तापमान ठीक रखने के लिए इनके भीतर गरम पानी के मोटे-मोटे नल लगे रहते हैं। नमक-मिला गरम पानी ४७ डिग्री तापमान में रखा जाता हैं। अनाज की एक फसल ही हो सकती हैं। सिब्बयों की एक से अधिक फसलें पैदा करने का सुभीता हैं।

१६०० कमकर १६ तो (विज्ञेड) में संगठित हैं। प्रति तो में ३ से १ तक चू (दल) होते हैं। तो में ४० से १०० तक और चू में १३ से १० व्यक्ति होते हैं। स्त्री-पुरुषों का अलग संगठन नहीं हैं। धान की फराल अप्रेल से सितम्बर तक दंखी जा सकती हैं। आजकल वह एक रही थी। उत्पादन के बारे में अवसर सन्देह हो जाता है. कारण वहां खेतों का नाप न एकड़ में हैं और न ताल का माप किलोगाम में। अन्दाज लगानेवाला गलती कर सकता है। भला एक एकड़ में १२० टन धान की उपज पर कान विश्वास

कर सकता है? दूसरी जगहीं में देखने पर वह ३ से ४ टन प्रति एकड़ होता है। ५० से १९८ मन एक एकड़ में धान होना अधिक अवश्य है, पर वह संभव है। मुक्ते सन्दंह करते हुए देखकर श्री हान धान के खेत पर लं गये। कच्ची सड़कें सहकारी फार्म में सब जगह जाती हैं। पैदल चलना होता तो उस समय की शारीरिक अवस्था में दो फलींग चलना भी मुश्किल था। कार को ले जाकर उन्होंने खेत के पास खड़ा कर दिया। खेत की मेड और सड़क के बीच नहर वह रही थी। उसको पुलिया से पार कर गर्य। अब हम साधारण धान के खेतों की मेढ पर थे। लेकिन जिस खेत को वह दिखलाना चाहते थे, वह २४-३० गज हटकर दूसरे खेतों के बीच में था। डेढ़ फीट चौड़ी मेंड पर जाना था। दोनों तरफ के खेतों में पानी भरा था। अभी हमार पर हिम्मत नहीं करते थे। जाते तो जरूर लुद्धक जाते और पानीं में भीगना पढ़ता, इसलिए वहां तक नहीं जा सकी, पर और खेतों से उसका धान अधिक ऊंचा और वालें अधिक बड़ी दिखाई पड़ीं। वहां जाने का ख्याल छोड़कर हम चौड़ी मेढ से सड़क के समानान्तर कुछ गज आगं वढ़ं, तो एक फूस की मड़ई मिली, जिसके भीतर चीनी पुरुष भी मुश्किल से सिर तानकर खड़ा हो सकता था। वहां एक ६० वरस का बूढ़ा मिला। मालूम हुआ कि नहर का पानी खेतीं से नीचे हैं। उसकी उपर चंढ़ाने का काम विजली के सहार एक यंत्र कर रहा था। इसमें मोटर से सम्बन्ध करने वाले स्थान के लिए ही थोड़े से लोहे की आवश्यकता थी। वाकी चार-पांच हाथ लम्वा, सवा हाथ चौड़ा ढांचा लकड़ी का था। पानी चढ़ाने के लिए मिट्टी या टीन के टिंडी की जगह लकड़ी की थापियां लगी थीं। मुभ्ने आश्चर्य करने की जरूरत .नहीं कि इतने सस्ते में चीनी लोग कौसे काम निकाल लेते हैं। न वहां टीन या लोहे का उपयोग था, न कोई महंगी चीज का। गांव में मिलने वाले अच्छे काठ से वढ़ई ने यव कुछ बना दिया था। कुछ रुपयों की मोटर विजली के उपयोग के लिए लगी थी। मर्झि में शायद तीन-वार रुपये लगे होंगे और आदमी ६० वरस का वूढ़ा था। विजली पानी को वड़ी तंजी से उपर उठा रही थी और वह नालियों द्वारा खेतों में जा रहा था।

धान के खेत नहीं जा सके, तो संचालक शकरकन्द, मूंगफली के खेतीं में

ले गर्थ। शकरकन्द दुनिया में गरीवों का खाना हैं, लेकिन यदि उसे चरवीं में तलकर चीनी की चाश्नी में बनाया जाय, तो उसे गरीवों का खाना नहीं कह सकते। इस प्रकार वह अधिक स्वादिष्ट भी हो जाता हैं। शकरकन्द का आटा भी बनाया जाता हैं। जो भी हो, शकरकन्द का भविष्य बाजरा (ज्वार) जैसा होने वाला नहीं हैं। वाजरा तो जान पड़ता हैं मुर्ग-मुगियों और सुअरों का खाना होकर रहेगा, क्योंकि चीनी किसान अपने पूर्वजों के इस मुख्य अन्न को छोड़ते जा रहे हैं। संचालक ने दत्तलाया कि इस खेत में प्रति एकड़ २० टन (८४० मन) शकरकन्द होगा। पास ही म्र्गफली के खेत थं। म्र्गफली को हमारे यहां चीनिया बादाम कहा जाता हैं। लीवी फल की तरह यह चीनिया बादाम भी चीन की देन हैं। चीनिया पिश्ता भी होता हैं, लेकिन जिस तरह म्र्गफली को चीनिया बादाम कहा जाता हैं, वैर्हें ही इसे चीनिया पिश्ता भी कह सकते हैं। उसमें काफी तेल होता हैं और स्वाद में असली पिश्ते से उत्तना फर्क नहीं रहता, जितना बादाम से चीनिया बादाम का। म्र्गफली की उपज प्रति एकड़ १४ मन बतलायी गयी।

गांद में नाम मात्र को ही वैयिनतक छेत हैं, नहीं तो सभी सहकारी फार्म के हैं। रेडियो यंत्र हें और आफिस में टेलीफोन भी है। संचालक और भी चीजें दिखलाना चाहते थे। फार्म में पांच हजार सूअर हैं, जिनके लिए ना शुकरशालाएं हैं। शूकरशालाएं सारे चीन में बढ़ती जा रही हैं। हम एक शाला को देखने गये। दीवारें मिट्टी की थीं और छत फूस की। अलग-अलग खाने बने हुए थे, जिनमें सूअरें अपने बच्चों के साथ रहतीं थीं। गर्भाधान कृत्रिम रूप से होता है, अतः नर-सूअरों की बहुत कम संख्या रखी जाती हैं। १६५० में यहां २,००० सूअर बेचें गये, इस साल ४,००० बेचें जाने वाले थे। उनका दाम बजन के अनुसार होता है। अधिकतर सूअर देशी थे, किन्तु कुछ यौरोपीय जाति के भी थे। मूंगफली की खली सूअर बहुत पसन्द करते हैं।

दो पांतियां में इंट की दीवारों का पंचायत घर काफी अच्छा था। सामने आंगन में फूल तमे हुए थे। सहकारी फार्म के नेताओं में प्रायः सभी तरुण और तरुणी दिखाई पड़े। इस फार्म के पास एक ट्रेंबटर, पानी चढ़ाने के लिए १९४ विजली की मोटरें, रवर टायर लगी १२८ गाड़ियां हैं। खींचनेवाले ८९ घोड़ें, ८९ गदहें और १६६ खच्चर थे।

अपने इतिहास को वतलाते हुए संचालक हान न कहा: १६४६ के जनवरी महीने में च्यांग काई-शेक का मुंह काला हुआ और हमारा श्याड् (परगना) मुक्त हो गया। उस समय इस गांव में जमींदारां के ६८ परिवार थे। इनमें से एक के पास ४०० एकड़ भूमि थी। १६४० में भूमि सुधार कानून लागू हुआ। सिद्धान्त रखा गया-गांव में जितने बालवृद्ध रहते हैं, उन सबका वहां की भूमि पर समान अधिकार है। फिर क्या था? खेत बंटकर आधा-आधा एकड़ प्रत्यंक को मिल गया। कोई बेखेत का नहीं रहा। २०० एकड़ रखने वालं जमींदार की भी व्यक्ति पीछे आधा-आधा एकड़ दे दिया गया। किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया गया। द्निया पलट गयी। जमींदारों की लड़िक्यां यद्यपि पर्दे वाली नहीं शीं, पर धूप से डरने के कारण असूर्यम्पश्या तो थीं। जिसके वल पर वह सुक ुमारता का जीवन विताती थीं, वह जमीनें ही हाथ से खिसक गर्थी। काम करने वाले मजूर स्वतन्त्र हो गये। भ्धर-सुताओं को खेतों में काम करने के लिए जाना पड़ा। कांक्र दिनों तो रंप्ट उक्तर हुआ, लेकिन फिर मक्खन जैसे हाथ कड़ी हो गये। आज तो पुराने जमींदारों की लड़ कियां को दूसरी लड़ कियां से अलग् नहीं किया जा सकता। यही नहीं, अब धड़ ल्ले के साथ कल के मजदूरों के लड़कों के साथ वह ब्याह कर रही हैं। पलक मारते छोटी जाति आरे वड़ी जाति का भेट मिट गया। भूमि सुधार के बाद मिलकर काम करना, यानी श्रम सहकार शुरू किया गया। पांच-सात घर मिलकर सबके खेतों में काम करते। खेत अलग थे, लेकिन काम करने वाले स्त्री-पुरुपों का दल एक। इसके कारण खेतों में अधिक जुताई 'हुई। खाद और बीज की अंच्छी व्यवस्था थी। परिणामस्वरूप उपज भी बढ़ी। १६५२ में गांव ने एक और लम्बा कर्म उठाया, यानी खेतीं और खेती को सहकारी बनाया। बूढ़े लोगों का हद्य डांवाडील था। तरुण निःशंक थे। उन्होंने श्रम-सहयोग से उपन को वढ़ते अपनी आंखीं देखा था। १६५४ के जाड़ों में ४२७ परिवार सहकारी फोर्म में सम्मिलित हुए। १६४४ में उनकी संख्या ६०० हो गयी। अभी तक जमींदारों को उन्होंने अपने में शामिल नहीं किया था। वे भी कुछ हट हटे से रहते थे। आखिर युगों से वर्गभेद चला आ रहा था! ९६५६ में पुराने जमींदार भी सहकारी फार्म में शामिल हो गये।

आय-व्यय के वारे में संचालक ने वतलाया:

| सन   | आय (युवान में)   | व्यय (युवान में) | दंभिक मजूरी  |
|------|------------------|------------------|--------------|
| १६५६ | ७,३२,०००         | <b>३,००,०</b> ९३ | ۲,३          |
| १६५७ | <b>८,२१,०</b> ५८ | <b>२,४६,३३</b> ७ | <b>९.</b> ५६ |

कुछ दिनों वाद संचालक ने १६४६ और १६४७ का आयन्त्र्यय का व्योरा भंजा, जो इस प्रकार है:

| १६५६     | में आय                    | ् व्यय       | r                |
|----------|---------------------------|--------------|------------------|
| मद       | युवान                     | मदः          | युवान            |
| चावल     | <b>३,२०,३३</b> ०          | वीज          | ४७,०३२           |
| कपास     | ६,१४२                     | खादः         | ६४,२७२           |
| म्रंगफली | ९७,५७३                    | द्वाङ्यां    | 393              |
| साग      | <b>૨,</b> ૬૬,૪ <b>૧</b> ૬ | मशीन         | <b>४३,</b> ८८६   |
| सूअर     | ७,६०८                     | •            | - २,१३३          |
| गाड़ियां | १४,५५०                    | मरम्मत       | ४,४८२            |
| श्रम     | <b>૨</b> ૫,૬૪૫            | अन्य         | २३,८१०           |
| फाटकर    | ४,२८२                     | स्अर         | ६,२३१            |
| 4        |                           | गाहियां      | ५,११२            |
| · 3      |                           | श्रम         | 8,500            |
|          | •                         | कर           | ४६,६६४           |
|          |                           | प्रवन्ध व्यय | ६६१              |
|          |                           | अन्य         | €,€₹8            |
| कुल      | 9,२२,०९२                  |              | <b>२,००,३१</b> २ |

वचत का जो उपयोग हिसाव में दिखलाया गया है, उसका (चीनी भाषा) अनुवाद में नहीं करा सका।

| <b>९</b> ६५७ | में आय           | · <b>च्यय</b> |                  |  |  |
|--------------|------------------|---------------|------------------|--|--|
| मद्          | युवान            | मद्           | युवान            |  |  |
| चावल         | 8,30,880         | बीज           | ४६,५००           |  |  |
| मूंगफली      | ं १०,६६८         | खाद           | <b>१,४०,</b> २२४ |  |  |
| साग          | ४६,९३७           | दवाइयां       | 9 <b>९</b> ४     |  |  |
| सूअर         | ९०,३५४           | मजूरी         | ५४,३००           |  |  |
| गाड़ियां     | <i>९७,३</i> ४०   | मशीन भाड़ा    | 8,889            |  |  |
|              |                  | सामान         | ୧७,३४७           |  |  |
|              |                  | गरम्मत /      | ર,ઘદ૭            |  |  |
| 7*           | •                | गाड़ियां      | 6,96,3           |  |  |
|              | . •              | कर            | ধঽ,550           |  |  |
|              |                  | फुट कर        | ६,६४१            |  |  |
|              | •                | प्रबन्ध       | ५७६              |  |  |
|              |                  | स्अर          | ৩,২४२            |  |  |
| कुल          | <i>६,</i> २१,०५३ |               | <b>२,४</b> ६,३३७ |  |  |

वर्च हुए धन का रक्षानिधि में ६२,९०० युवान, जनहित में ६,२९० युवान और श्रम पर ४,७०,४०६ युवान व्यय किया गया।

प्रित परिवार आसत आय ४८४ युवान हुई। वार्षिक मजूरी २२६ युवान और प्रित व्यक्ति साल में १२० युवान (२४० रुपये) मिले। १९५६ में कर कम देना पड़ा था, क्योंकि फसल में कुळ कमी हुई थी।

संचालक ने यह भी बतलाया कि एक पुरुष की अधिकतम आमदनी 300 और एक स्त्री की 300 युवान हुई, जबिक न्यूनतम आय १२० युवान रही। काम की १० इकाइयां एक दिन के लिए आवश्यक समभी जाती हैं, उसी को कार्य-दिन कहा जाता है। अच्छा काम करने वाले स्त्री-पुरुष एक दिन में दो कार्य-दिन या अधिक भी काम कर सकते हैं। १,६०० कमकरों

में १,४०० साक्षर हैं। गांव में अपर प्राइमरी (६ साल की पढ़ाई का) स्कूल है, जिसमें ६०० वच्चे पढ़ते हैं। पास के गांव में हाई स्कूल तथा कृषि स्कूल हैं, जिनमें यहां के ४६० वच्चे पढ़ते हैं। स्वास्थ्य के लिए अस्पताल में दो डाक्टर, पांच नर्स और दस चारपाइचां हैं। प्रस्ति का प्रवन्ध अस्पताल तथा घर में भी होता हैं। खेती की भीड़ जब ज्यादा होती हैं, तो माताओं को छुट्टी दोने के लिए शिश्हाशालाएं बना दी जाती हैं।

चलते-चलते श्री हान ने वताया: अव हम लोगों ने १,१०,००० आवादी का कम्यून कायम कर लिया है। श्री हान की योग्यता का इसी से पता लगेगा कि वह कम्यून के संचालक चुने गये हैं।

मींने किसी परिवार को देखना चाहा। गांव के मकान हमारे यहां की तरह ही मालूम होते थे। मिट्टी की छतें और मिट्टी की दीवारें वेंसी ही थीं, जैसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाव में। हम ५७ वर्ष के श्री यू के मकान को देखने गये। दीवार इंट की थीं। उनके सामने यह पूछने में बहुत संकोच हुआ कि यह घर उनका है या किसी जर्मीदार का। कई कमरे थे, जिनमें एक से अधिक परिवार रहते थे। यू के घर में तीन पुरुष और दो स्त्रियां काम करने वाली थीं। चार बच्चे अभी पढ़ रहे थे। इस परिवार ने पिछले साल एक हजार युवान कमाया। मकान को जाड़ों में गरम करने के लिए काइ वाला चबूतरा था, जिसके नीचे आग जलायी जा सकती थी। किसी प्रकरण में मैंने यह पूछ ही लिया कि उनका धार्मिक विश्वास क्या है ? यू ने बताया कि हमारा परिवार पहले वाँद्ध था। है नहीं, था कहा था। इसका अर्थे था कि वृद्धों में भी अब धर्म के प्रति पुरानी आसिनत नहीं रही। धर्म से विमुख होने के लिए कोई जोर नहीं आर धर्म का अनुयायी होने के लिए कोई दवाव नहीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और शिक्षा, धार्मिक भावनाओं को खोखला बना रही हैं, इसके लिए क्या किया जाये। हमारे यहां देश के एक ऊचे नेता हैं, जो पुराने युग को कायम रखने के लिए उतने ही मतवाले हैं, जितना कि इन पंक्तियों का लेखक उसे उखाड़ फैंकने के लिए। उक्त नेता विद्वान हैं, उच्च कोटि के लेखक हैं. बर्ड-बर्ड पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने शिक्षा और संस्कृति के लिए भारत के हो बड़े शहरों में हो बड़ी संस्थाएं कायम की हैं, जिनकी इमारतों पर ही

बीस-तीस लाख खर्च हुआ होगा। पुरानी सामाजिक सत्ता को कायम रखने के लिए उनके अखवार में हर तरह के मिथ्याविश्वासों का वह जोर-शोर से प्रचार होता हैं। ऐसे लोग यदि चीन के हाल के विचार-परिवर्तन को देखकर घवड़ाएं तो क्या आश्चर्य? वह जब देखते हैं कि भारत में भी वह हवा आ गयी है और नौजवानों को 'गुमराह' कर रही हैं, तो वे कुछ किये बिना , कैसे रह सकते हैंं? भगवान करें इनकी भी आयु देवराहा वावा जैसी हो जाये।

उस दिन पेकिड् आंपेरा देखा। अपने पद्ममय नाटक के लिए यह प्रणाली चीन में अत्यन्त लोकप्रिय हैं। मुभ्ने उसका कथाकली रूप पसन्द हैं।

जेलखाना। २ सितम्बर को श्री चाल ने राजधानी का जेलखाना दिखलाने का प्रबन्ध किया। वैसे चीन के सभी लोग अत्यन्त भले मिलं। किसी को इस गुण में छोटा-बड़ा कहना अपराध हैं। पर श्री चेड् और श्री चाल दुभाषिया के तारे पर हफ्तों नहीं, महीनों साथ रहकर मेरे अभिन्न हो गये। इसिलए इनका प्रभाव बहुत अधिक पड़ना स्वाभाविक हैं। अस्पताल में जाने के बाद श्री चेड् दूसरे अतिथियों के साथ घूमने लगे और श्री चाल मेरे साथी बने। वह चित्र और साहित्य दोनों में रुचि रखते हैं। किसी समय संभावना होने लगी थी कि वह चित्रकार बनेंगे।

ह वर्ज दिन को हल्की बूंदाबांदी में हमारी कार जेल दरवाजे पर लगी। यह जेलखाना पेकिङ नगर के प्राकार (चहारदीवारी) के पास अवस्थित हैं। आफिस में पहले उपसंचालक श्री हवाइ वे ने सामान्य परिचय दिया। श्री हवाइ रहर से इस पद पर हैं। में भी अनेक बार जेल की चिड़िया रहा हूं। भारत के बहुत से जेलों और कैंग्प जेलों का तजरवा रखता हूं, इसिलए यहां के जेल देखने के बारे में मेरे मन में अधिक कातुहल हो, यह स्वाभाविक था। यह जेलखाना किसी न किसी रूप में बहुत समय से चला आ रहा हैं। इसके प्रायः सभी मकान १६९७ में बनाये गये थे। १६४६ में च्यांग काई शेक के भागने से जरा पहले यहां ४००० केंद्री थे। अपने विरोधियों को च्यांग काई शेक मरवा दिया करता था, इस कारण कम्युनिस्ट शासन स्थापित होने के समय यहां सिर्फ १०० केंद्री रह गये थे। इस वक्त यहां १४०० केंद्री हैं, जिनमें १०० स्त्रियां हैं। दो तिहाई, यानी

हजार के करीव राजनीतिक बन्दी हैं, बाकी ४०० साधारण केंदी। उनकी आयु बीस और पचास वर्ष के भीतर हैं। राजनीतिक बन्दी अपढ़ नहीं हो सकते। दूसरों को भी पढ़ाने की कोशिश की जाती हैं, पर अब भी एक तिहाई बन्दी निरक्षर हैं। श्री हवाड् बड़े सोम्य और सरल माल्म हुए! शरीर दुवला-पतला था। सभी बातों को निस्सकोच बतला रहे थे। केंदियों को भोजन-वस्त्र सरकार की और से दिया जाता है। काम करने में होशियारी दिखलाने वाले ३ से ४ युवान मासिक जेब खर्च पाते हैं। साधारण बन्दियों में कुछ पुराने चार हैं, कुछ मारपीट करनेवाले हैं। कर्मचारी बहुत थोड़े से हैं। अस्सी में साठ तो केंदियों के साथ ही काम करते हैं और वेंसी ही पोशाक पहनते हैं। बीस हथियारवन्द वार्डर हैं। सभी मिलकर १२० कर्मचारी हैं। जेल के भीतर कोई वार्डर या सिपाही जैसा दिखलाई नहीं पड़ा। सिर्फ नगर प्राकार की ओर के फाटक पर कुछ हथियारवन्द सिपाही दिखाई दिये।

रसोई बनाने के लिए तीस बन्दी नियुक्त हैं। हरक को प्रति दिन थाठ घंटा काम करना पड़ता है। पन्द्रह दिन पर महीने के दो एतवारों को छुद्दी रहती हैं। जिनके काम करने की पाली रात को होती हैं, वे दिन में साते हैं। सोने के लिए काठ के तख्तपोश हैं, जिनके ऊपर बहुत मोटी नरम चटाई रहती हैं। ऊपर से सफेद चादर बिछी होती हैं। तिकये भी साफ थे। जाड़े के दिनों में मकान गरम कर दिया जाता है।

काम यहां मोजे बनाने का है। मोजे अधिकतर नायलोन के बनते हैं। कुछ ऊनी भी बनाये जाते हैं। नायलोन के मोजे बड़े ही सुन्दर और चीनी दस्तकारी के अनुरूप थे। मोजों का दाम १४ सेन्ट से २.१५ युवान तक था। दिन में काम सात से साढ़े ग्यारह बजे और एक से साढ़े चार बजे तक होता है। कर्मशालाएं स्त्रियों और पुरुषों की अलग-अलग हैं। कुछ ही मशीनें हाथ से चलायी जाने वाली हैं, नहीं तो सभी विजली से चलायी जाने वाली मशीनें मोजे दनाती हैं। यहां के बन्दी मिस्त्री ने विजली से चलने वाले एक यंत्र का निर्माण किया है, जिससे मोजे बनने की रफ्तार में बढ़ती हो गयी हैं। यहां प्रति मास २६ हजार जोड़े मोजे बनते हैं।

अस्पताल भी देखने गया। बारह डाक्टरों में दो महिलाएं हैं। कुछ

वन्दी डाक्टर भी हैं। १०० चारपाइयां हैं, पर २० से अधिक के लिए रोगी नहीं हैं। रोन्त्गेन् (एक्सरे) आदि यंत्र भी लगे हुए हैं। साथ में सब्बी का वगीचा हैं, जिसमें ५०० वन्दी काम करते हैं। राजनीतिक वन्दियों को शिक्षा हारा मतपरिवर्तन का अवसर मिलता हैं। नाना प्रकार की पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं, भाषण और फिल्म उसके साधन हैं। जेलखाने के भीतर ही द्कान हैं, जिसमें सावुन, सिगरेट, लेमनेड आदि चीजें विकती हैं। वन्दी अपने जेव-खर्च के पंसों से उन्हें खरीद सब्ते हैं। पुस्तकालय में २,००० पुस्तकें हैं। इसमें कई कमरे हैं। किसी-किसी में रची कविता कागज पर लिख कर टांगी हुई थी। कुछ फोटों खींचने में भी दिलचस्पी रखने वाले वन्दी थे। रात को साढ़े नो दर्ज तक विज्ञती जलती हैं, फिर वन्द कर दी जाती हैं। द्कान में रोजाना ६००-९०० खुवान तक की विक्री हो जाना मामूली वात हैं।

साने के कमरे बहुत ऊंचे और बड़े नहीं थे, लेकिन थे बहुत साफ-सुथरे। खिड़ कियों में लोहे का छड़ कहीं नहीं था। शीशे लगी किवाड़ियां थीं। केवल फाटक पर ही सशस्त्र दो-चार सिपाहियों को देखकर पता लगता था कि हम जेल में हैं। नहीं तो मकान या पौशाक किसी से वहां जेलखाने का पता नहीं लगता था। एक से अधिक स्त्रियों और पुरुषों के अलग-अलग स्नानागार हैं, जिनमें एक बार पचास आदमी नहा सकते हैं। नहाने के लिए गरम पानी मिलता है। नहाने के बाद विश्राम के लिए लकड़ी के तहत भी हैं। मोजा बुनने के अतिरिक्त यहां दूसरे कामों के लिए लोहारखाना, मिस्तरीखाना आदि हैं। हजामत बनाने के लिए नाई की दूकानें भी स्त्री-पुरुषों के लिए अलग-अलग हैं। भोजन में भाप से पकायी गरम-गरम मोमो तैयार थी। भात और साग-सब्जी भी थी। चीन की दूसरी जातियों के भी थोड़े से बन्दी यहां थे। हमने कुल मिलाकर साढ़े तीन घंटा जेलखाना देखने में लगाया।

इधर-उधर की चीजें देखने के साथ हम कमला और जया-जेता के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ३ सितम्बर के पत्र से मालूम हुआ कि पासपोर्ट लेने की कोशिश की जा रही हैं। सभी सरकारों की मशीन बहुत धीरे-धीरे चलती हैं, पर भारत की नाँकरशाही तो इसमें और भी गयी-बीती हैं।

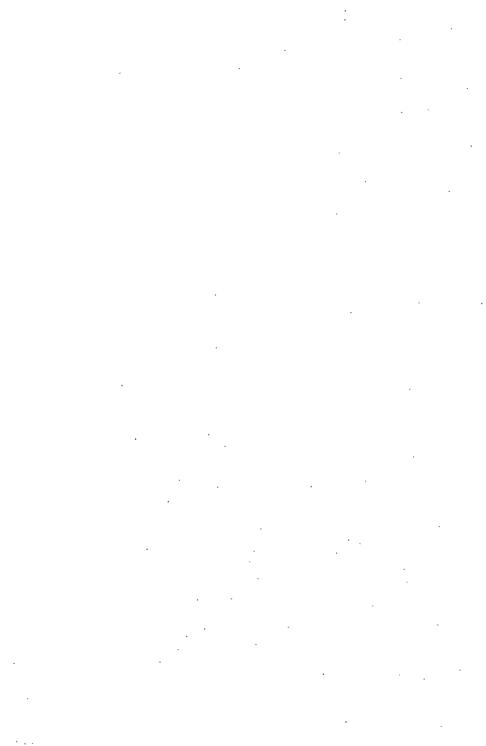

मंज के पीछे तीन न्यायपाल बैठे थे। बीच में मुख्य न्यायपाल और बगल में उनके दो सहायक। पास की कुर्सी पर क्लर्क-महिला थी। सामने जरा नीचे दो और कुर्सियां थीं, जिनपर भी दो क्लर्क बैठे हुए थे। सामने कई पांतियों में काुँसियां थीं जहां २२ दर्शक बैठ सकते थे। आगे की पंक्ति की दो कुर्सियों पर पति और पत्नी थे। पत्नी २३ वर्ष की युवती थी और पति २२ वर्ष का। दोनों का ब्याह फरवरी १६४० में हुआ था। पत्नी को अदालत के सामने खड़े हांकर बोलने की जरूरत नहीं थी। वह कुर्सी पर बेठे-बेंठे वाल रही थी: "यह मुक्ते मारता है। घर चलाने का भार मुक्क पर है, लेकिन यह अपना सारा वेतन (४० युवान) नहीं देता। पद-पद पर मेरा अपमान करता है। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती।" दोनों ही गम्भीर मुद्रा में थे, लेकिन पति अधिक उदास था। पति ने कहा: "इसका मेरे जपर विश्वास नहीं हैं। दूसरों के साथ घूमने जाती हैं।" वादी-प्रतिवादी से वीच-बीच में न्यायाधीश अधिक और सहायक भी कुछ सवाल पूछतं जातं थे। दोनों सहायक न्यायपाल वेश-भूषा से मध्य वर्ग के मालूम होते थे। पति ने मारने की वात को अस्वीकार नहीं किया। न्यायपाल ने कहा: "मारना हमारे कानून के खिलाफ है, तुम मार नहीं सकते।" व्याह हुए १६ महीने हुए थे। स्त्री को पहले पति से तीन बरस का बच्चा था और नयं विवाह से भी एक होने वाला था। पत्नी को न्यायपालां नं समभाया: "तुम स्वयं अपने हाथ से अर्जन नहीं करती, अगर तलाक हो गया, तो कल ही से तुम्हारे लिए जीविकार्जन का सवाल पेदा हो जायगा। पहले और आनेवाले बच्चे का भार तुम पर होगा। इसलिए विवाह-विच्छेद अच्छा नहीं है।" पत्नी ने कहा: "यह मारता जो है और खर्च करने में यहायता नहीं देता।" अवकी पत्ति की और गम्भीर रुख लेकर न्यायपाल नं कहा: "क्या तूम आगं मारना चाहते हो? क्या उसके लिए जेल जाना चाहते ही ?" पति ने कहा: "नहीं, अब मीं इसे कभी नहीं पीट्रा।"

न्यायपाल ने कहा: "और वेतन का पैसा?" पति ने कहा: "मैं इसको हो दिया करूंगा; पर इसं मेरे प्रति प्यार तो होना चाहिए।" न्यायाधीश ने कहा: "प्यार एक-तरफा नहीं होता।" समभाने-बुभाने पर पत्नी भी जरा दंर से राजी हो गयी। दोनों ने सुलहनामे पर हस्ताक्षर कर दिये। पति का रुआंसा मुंह खिल गया। वह मुस्कराता हुआ कमरे से वाहर गया। पत्नी पर भी प्रभाव पड़ा, लेकिन उसकी गंभीरता पूरी तौर से दूर नहीं हुई।

कमला जी के आने की खबर मिली, तो मुक्ते इसकी फिक्र पड़ी कि तीन और पांच बरस के दो बच्चों को लेकर वह अकेली भारत से आने में दिक्कत अनुभव करेंगी। मैंने डाबर के श्री अशोक कुमार बर्मन को लिख दिया था कि कलकता से आप आगे जाने की सुविधा कर देंगे। रंगून में गोयनका जी को भी लिख दिया था। आज ही अशोकजी का तार आया: 'मैंने कमला जी को लिख दिया है, वह सिर्फ कलकता भर आ जायें, बाकी सब काम हो जायगा।" बाहर न गये पुरुष को भी ऐसी यात्रा में हिचकिवाहट होती हैं। कमला जी को तो दो बच्चों के साथ दूर पैकिङ् आना था। भारत में उन्हें दिक्कतें उठानी पड़ीं। पासपोर्ट देर से ही सही, मिल तो गया। फिर इन्कम टैक्स अदा करने का सर्टीफिकेट भी लेना था और कई बीमारियों के टीकों के प्रमाणपत्र की जरूरत थी। अब विदेश यात्रा पहले की तरह आसान नहीं हैं। रंगून में भी करटम वालों ने पूरी कठिनाई पैदा की और एक महिला ने पांच रुपये भटक लिये, यह मैं कह आया हूं। आगे चीन के विमान में गैठीं तो इंगलिश या हिन्दी जाननेवाला कोई नहीं था, लेकिन मनुष्य का सौहाई विना वाणी के भी भलकता हैं।

सागाजिक स्वच्छता विभाग (पैकिड् की मल-व्यवस्था)। मैंने जब अपनं मिन्नों से कहा कि पैकिड् के पैशाव-पाखाने का बया होता हैं, इसे मैं देखना चाहता हूं, तो उन्होंने आश्चर्य से कहा: "किसी मेहमान ने ऐसी इच्छा प्रगट नहीं की थी। लेकिन हमें कोई उजुर नहीं हैं।" उन्हों भी उस विभाग का पता लगाने में कुछ दिक्कत हुई, जो इसकी देखभाल करता हैं। अन्त में वह एक विशाल आफिस के मकान में मिल ही गया। वह मार्ग-नियन्त्रण-व्यूरों के अन्तर्गत सामाजिक स्वच्छता विभाग था। इस विभाग में २० वर्मचारी थे। हमारे यहां आफिसों में कर्मचारियों को बढ़ाना मुख्य नीति हैं, और चीन में उसे कम रखना जरूरी समभा जाता हैं। जिस बात को हम जानना चाहते थे, उसके बारे में काफी बातें आफिस में ही श्री हान ने वतलायीं। पैकिङ् का पाछाना प्रति दिन ६०० टन होता

है, जिसमें से आधा पुराने ढंग से लारियों पर बाहर ले जाया जाता हैं और आधा फ्लश ले जाती है। मैंने कहा कि दोनों प्रकार का एंक-एक स्टेशन में देखना चाहता हूं। मैं और श्री चाउ अपनी कार पर बैठे और संचालक हान अपने सहायक के साथ अपने विभाग की कार पर। आगे-आगं उनकी कार फू-छन-मैंन (फूछन झार) की और चली। झार से और चार किलामीतर (८ ली) पर एक लम्बा-वाँड़ा मौदान मिला। उसके एक तरफ बहुत थोड़े से वेकार जैसे घर थे। उसी के पास हम कारों रो उत्तर पड़े। छोटे मुंह वाला एक भुई धरा (चहबच्चा) दिखाई दिया। लारियां पाखाने को इसी में लुढ़का देती हैं। आगे काम यहां के कर्मचारियों का है। पाखाने के अतिरिक्त क्रूड़ा-करकट भी आता है, जिनमें से राख, साग-सब्जी और कागज को तीन भागों में बांटा जाता है। कागज का दूसरा उपयोग हो सकता है इसलिए उसे खाद बनाने की आवश्यकता नहीं। दो भाग कूड़ा-करकट और तीसरा भाग पाखाने को लेकर उसे चार हाथ छांची; चार हाथ चौड़ी और सौं हाथ लम्बी कर्न में ठीक से रख दिया जाता हैं। जपर से मिट्टी की मोटी तह लेप दी जाती है। चारों तरफ से बन्द इस सामग्री में वह त तंज गंस उठती हैं-भीतर का तापमान ६०-७० डिग्री सैन्टीग्रंड होता है। गैंस इस कब् को फोड़कर निकल न जाये, इसके लिए पूरे तौरे से पोले चार-पांच हाथ के दस-वारह वांस के टुकड़े कब्र के उपर गाड़ दिये जाते हैं। ७० दिन में कब् के भीतर पड़ी सारी सामग्री गन्धरहित खाद के रूप में परिणत हो जाती हैं। आस-पास के सहकारी फार्म (अब कम्यून) अपनी लारियां या गाड़ियां लेकर पहुंच जाते हैं और १२ युवान प्रति टन उसे खरीद लेते हैं। एक भी मक्खी न देखकर मैं ने पूछा कि इसका क्या कारण हैं? अधिकारी ने वतलाया कि इतने ऊंचे तापमान में मक्खी जी नहीं सकती। उन्होंने यह भी वतलाया कि पहले इसी मैदान में बहुत सा पाखाना सुखाया जाता था। उस वक्त यदि आप आते तो यहां चारां और मिक्खयां ही मिक्खयां देखते।

पलश वाला स्टेशन शहर से वाहर, शायद द्सरे छोर पर था। हमारा रास्ता शहर से वाहर ही वाहर था। नजदीक जाने पर परित्यक्त हहती दीवार और कितने ही स्तूप देखे। मालूम हुआ, यह भूमि पहले किसी वड़े वोंद्र विहार की थी। जमीन सो एकड़ के करीव रही हांगी। स्तूप वतला रहे थे कि यहां बांद्र धर्म का कितना अधिक प्रचार था। सचमुच ही अगर हम १,500 ईसवी में आये होते, तो पेकिड् के 50 प्रतिशत से अधिक लोग बांद्र मिलते। यह उन्हीं के कीर्तिशेप हैं। आज इनकी देखभाल करने वाला नहीं हैं। यदि ऐतिहासिक वस्तु या उत्कृष्ट कला होती, तो सरकार इस पर लाखों युवान खर्च करती।

कभी खेतों के बीच से भी हमें कर्वा सड़क रो जाना पड़ता। दोनों कारों में से कोई भी वहां नहीं गयी थी, इसलिए बीच-बीच में ठहरकर रास्ता पूछना पड़ता। अन्त में हम वहां पहुंचे, जहां फ्लश से वाहर भेला जाना वाला मल आता है। वस्तुतः वह यहां पाखानं की शक्त में नहीं, विलक संफटी टींकों में गलकर पीले पानी के रूप में मोटे नलों द्वारा पहुंचता है। यहां विजली के शक्तिशाली मोटर उसे उठाकर सीमेन्ट की नहरों में डाल रहे थे। नहरें उसे सहकारी फार्मों के खेतों में ले जा रही थीं। विजली की इतनी शक्तिशाली मोटरों वाले घर को देखकर हमारे यहां का इंजीनियर सिर धुनेगा। घर की दीवार मिट्टी से लिपी बांस के चांचरों की थी। छत भी फूस की थी। वैसा कमरा २४-३० रुपये में आसानी सं वन जायगा। दो या तीन कमरे थे। भला हमारे यहां का इंजीनियर कभी इतना नीचे गिर सकता! वह जरूर कहता कि ऐसे महत्वपूर्ण स्टेशन के लिए एक लाख की इमारत होनी चाहिए। क्या करें, चीन के क्यां में भाग पड़ गयीं है। वे लोग यही सोचते हैं कि अनावश्यक खर्च नहीं करना चाहिए। अगर विजली की मोटर फांपड़ी में बैठने से इनकार नहीं करती है, तो उसके लिए हम क्यों महल बनायें?

जातीय संगीत अनुसन्धान संस्थान। यह संस्थान भी विशेष महत्व रखता था। मेरी दिलचस्पी लोक गीतां और लोक संगीत में थी। मैंने सोचा, वहां भी कुछ जानने की बातं मिलंगी। इसिलए १ सितम्बर को संस्थान में गया। यह पेकिड् से ९४ किलोमीतर दूर हैं। जिन संस्थाओं को वाहर रखा जा सकता है, उन्हें शहर के भीतर रखकर भीड़ बढ़ाने की क्या आवश्यकता? वह देहाती वातावरण में खेतों के बीच स्थित हैं। इसकी

स्थापना १६५२ में हुई थी। मकान अच्छे पक्के दोमंजिला, कोई-कोई तिमंजिला भी हैं। एक वड़ी इमारत जल्द ही वनने वाली थी। साठ कर्मचारियों में बीस महिलाएं हैं। सभी भारतीय नृत्य और संगीत से प्रभावित हैं। चीन में पहले भी हमारी कलाएं पहुंची थीं। हाल में जो कलाकार गर्चे, उन्होंने उस स्मृति को जागृत कर दिया। यहां हान, तिब्दती, न्याउ, यी, थाई, मंगील, व्वाड्-, उईगुर, तुड्-, कजाक और कौरियन जातियाँ के संगीत के सम्बन्ध में अनुसन्धान हो रहा है। सभी कर्मी हान हैं, इसलिए ·हान संगीत की और अधिक ध्यान जाये, तां आश्चर्य क्या? इस संस्थान का और विस्तार होने वाला है। तब और जातियों के भी संगीत पंडित यहां क़ाम करने आयेंगे। पांच ही वर्ष पहले स्थापित इस संस्थान में ४०,००० पुस्तकों का होना वत्तलाता है कि इस और कितना अधिक ध्यान दिया जाता है। यहां के म्युजियम में २,००० वस्तुएं प्रदर्शित हैं। २०,००० गीत संस्थान ने संगृह किये हैं। प्रदर्शित वस्तुआं में चीन के भीतर न्हनेवाली सभी जातियों के प्राचीन और नवीन वाद्य-यंत्र हैं। उनमें से कुछ भारतीय वाद्य-यंत्रों से मिलते हैं। ११०० ईसा पूर्व से लेकर हाल तक की स्वरितिपयों का भी यहां अच्छा संगृह हैं। कुछ स्वरितिपयां पत्थरों पर उत्कीर्ण मिली थीं।

६ की शाम को कहीं नहीं गया। श्रीलंका के राजदूत श्री गांपल्लव स्वास्थ्य के वारे में जानने के लिए आये। दंर तक श्रीलंका, भारत. चीन के संबंध में वार्त होती रहीं। कम्यून के विस्तार से वह भी प्रभावित थे।

9 सितम्बर को पूर्वाहन में हम मार्कापोलों पुल देखने गये। कुबलेखान के वक्त तरहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वरसों चीन में रहनेवाले प्रसिद्ध यात्री मार्कापोलों से इस पुल का कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन जापान ने मंचूरिया के बाद जब इधर की ओर पग बढ़ाया. तो यहीं दोनों सेनाओं की भिड़न्त हुई। विदेशी पत्रकारों ने इसका नाम मार्कापोलों पुल रख दिया। पुल वंसे अच्छा, सफेद पत्थर का और पेकिड् से ह मील दूर एक प्रधान सड़क पर हैं। नीचे बहनेवाली नदी बहुत छोटी नहीं कही जा सकती। इससे आर्ग कुछ दूर पर पहाड़ियां हैं, जो देश की स्वाभाविक प्राचीर हैं। लेकिन गृह-युद्ध में फंसा विश्व खिलत. चीन, जापान का मुकाबला केसे कर सकता

था? उसने मार्कापांलां पुल के बाद पेकिड् को अपने हाथ में किया। फिर नान्किड्, शाड् हैं को भी ले लिया और एक समय मुख्य चीन पर जापान का प्रभुत्व कायम हो गया।

प्राइमरी स्कूल। ८ सितम्बर को पहले तो अनेक परीक्षाओं के लिए अस्पताल में जाकर खून दे आया। फिर दस वर्ज तीइ रयंन् श्याउ मू प्राइमरी स्कूल देखने गया। मंजुभाषिणी मुख्य अध्यापिका मा च्च-इन् ने स्कूल के बार में वतलाते हुए कहा कि इसकी स्थापना १६९२ में एक आदर्श स्कूल के तार पर हुई। इसमें छ" दर्ज हैं, जिनमें ८४० बच्चे (२९४ लड़ कियां) पढ़ते हैं। अध्यापकों में २६ पुरुष और १४ महिलाएं हैं। स्कूल का वर्ष पहली सितम्बर सं आरंभ होता हैं। एतवार को छुट्टी होती हैं आर मई, जून और अक्तूबर की पहली तारीखों को भी राष्ट्रीय उत्सव के सम्बन्ध में छुद्दी मनायी जाती है। जाड़ों की छुद्दी १४ जनवरी सं १४ मार्च तक रहतीं हैं और गीमयों की १२ जुलाई से ३९ अगस्त तक। ६ साल के हां जाने पर ही बच्चे यहां दाखिल किये जाते हैं। पहले दर्ज में तीन घंटा (चार पीरियङ) पढ़ाई का हैं। भाषा, गणित, ड़ाइंग, गीत, व्यायाम आंर शारीरिक श्रम पाठ्य विषय हैं। प्रथम श्रेणी में लड़के ७०० अक्षर सीख जाते हैं । दूसरी श्रेणी में भी प्रायः वही विषय हैं और वालक ५०० अक्षर और सीख लेते हैं। आठ दिन पहले से प्रथम श्रेणी में रोमन अक्षरों का पाइमर चलने लगा था।

श्रीमती मा ने गणित के बारे में बतलाया कि पहली श्रंणी में बीस के अंक तक जोड़-वाकी सिखलायी जाती हैं। दूसरे वर्ग में सा तक और गुणा-भाग भी। चाँथे में एक लाख तक का गुणा-भाग और पांचवें में और ज्यादा।

चीन में स्कूली शिक्षा बारह कक्षाओं की है। श्रीमती मा बतला रही थीं कि उसको घटाकर ना वर्ष करने का विचार है। मात्भाषा में सारी शिक्षा होने से ना वर्ष में सचमुच ही यहां के बच्चे हाई स्कूल की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं।

६ सितम्बर को अस्पताल जाने पर डाक्टर चेड्∙ ने अस्पताल आने कहा, इसिलए मुभी फिर उसी अस्पताल में जाना पड़ा।

#### पुनः ग्रस्पताल में

६ सितम्बर को ही सामान गोदाम में भंज में अस्पताल चला गया ह अवकी उस कमरे में जगह मिली जिसमें पहले श्री विशेन रहते थे। कोरिया ऑर मंचूरिया जाने की भी बात चल रही थी। अभी कमला भारत से आयी नहीं थीं। तुड्ऱवान का आकर्षण था। पिछली बार बहुत सी नयी-नयी पुस्तकें पढ़ने को थीं। अबकी वह अवलम्व भी नहीं था। इसलिए अपने विचारों में ही डूवना पड़ता था। वीमारी में सोचने के लिए और भी उत्तेजना मिली थी। ६६ की आयु में हृदय की वीमारी साधारण बात नहीं होती। मैं अपने मित्र महमूद् जफर को देख चुका था। अन्तिम आयु में सन्तान के भविष्य का ख्याल मन में वार-बार आता था। उसी के लिए कमला की पढ़ाया था। वह साहित्यरत्न और एम. ए. हो चुकी थीं। अगले ही साल पी. एच. डी. कराने का निश्चय था। मैं यहां चला आया। सोचता था, भारत लाँटकर पहला काम कमला जी का निबन्ध, राँचार करवा कर युनिवर्सिटी में भिजवा देना है। यदि उन्हें पढ़ाने की कोई अनुकूल नोंकरी मिल गयी, तो चिन्ता का एक वड़ा भार उत्तर जायगा। नौकरी में एक यह दिक्कत भी थी कि बच्चे और कमला स्वयं सर्द पहाड़ी स्थान में पैदा हुए थे और गरम स्थान में दिन नहीं बिता सकते थे। मैदान में यदि कोई अनुकुल स्थान था तो देहरादून, जहां अपेक्षाकृत कम गरमी पड़ती हैं और जरूरत पड़ने पर मसूरी नजदीक हैं। सबसे अनुकूल स्थान उनके लिए दाजिलिंग हैं। यही सब वातें दिमांग में आ रही थीं। ९२ सितम्बर को मौसम बदला मालूम होता था। शरद का आगमन हो गया था। न पसीना आता था, न पंखे की जरुरत थी। कमला के पत्र में लिखा था कि में तीन महीने के लिए आ सकती हूं। में ने उसी दिन तार भेजा - कंवल दो महीने के लिए आओ। पासपोर्ट के लिए लखनक में मेरे मित्र श्री वलभद्र प्रसाद मिश्र भी वहुत कोशिश कर रहे थे। आनन्द जी ने पत्र में लिखा - मैं कमला को पेकिड् तक पहुंचा देने के लिए तैयार हूं, पर उसके लिए निमन्त्रण चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, वाँद्ध संघ उसे भंज सकता था, पर अब समय नहीं था।

१३ सितम्बर को वर्षा हो रही थी। उसी दिन मसूरी से कमला का तार आया: "किंमिंग आफ्टर पासपोर्ट सून" (पासपोर्ट मिलने पर तुरन्त आ रही हूं)। वड़ा सन्तोप हुआ — उन्हें और बच्चों को भी एक महीना चीन दंखने को मिल जायगा। अभी भी पासपोर्ट नहीं मिला था। इसके लिए आश्चर्य हो रहा था। अभल में चार बगहों का मेल होने पर ही पामपोर्ट मिलता। इसलिए इंर होनी ही चाहिए थी। पेकिङ् को खट-स्वटाया। दिल्ली में वैदेशिक विभाग और सप्ट्रपत्ति के पाम भी प्रार्थना की गची। पासपोर्ट आफिस लखनक में था और कमला मसूरी में।

१४ सितम्बर को अस्पताल से छुट्टी मिली और मैं शिन्-चाड होटल में चला गया। उसी २०० नम्बर के कमरे में जगह मिली। मन बहुलाने के लिए इधर-उधर कहीं जाना चाहिए। श्री चाड को लेकर उस दिन मैं विदेशी भाषा प्रकाशन गृह और पैकिड् विश्वविद्यालय गया। वहां काम करने वाले चीनी तरुण-तरुणी की तत्परता देख बड़ा सन्तोप होता था। उनका हिन्दी क्षान बहुत छांचा था—जहां तक बोलने और समभने का प्रश्न हैं। लिखने या अनुवाद के लिए तो भाषा पर प्र अधिकार होने की आवश्यकता होती हैं, जिसके पास वे पहुंच रहे थे।

विश्वविद्यालय में श्री पुरुषांत्तम प्रसादजी, प्रभा दिपाठी आर दूसरे मिनां से मिलने के बाद बर्माजी से विशेष तार से वातें हुई। उसी दिन निरचय हो गया कि अगले दिन हमें तुड् हवान के लिए प्रस्थान करना है। इस बीच में यदि कमला आ जातीं, तो ते विन्या गया था कि उन्हें सिआन् में उतार कर तृड् हवान भेज दिया जाये। तुड् हवान में उस समय देखा नहीं था। अन्तिम ४०० मील की जीप यात्रा भुगती नहीं थी, नहीं तो कभी यह सलाह न देता। संयोग ही समिक्षण, जो मेरे पेकिड् जोंटने के वाद ही कमला आ गर्यो।



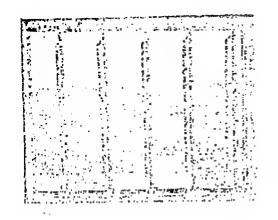

# तुड्-ह्वान की यात्रा

श्री चाउ के साथ १६ सितम्बर को हमने सिआन् की ट्रेन पकड़ी जो सर्वर नों वजकर चालीस मिनट पर रवाना हुई थी। चेड्-चाड (होनान् प्रदंश की राजधानी) और लोयाहर जैसे महत्वपूर्ण शहर इसी लाइन पर हैं। उनको हमने रात में पार किया। दाहिनी तरफ पहाड़ों की कालिमा दिखाई पड़ती थी और वार्यें समतल भूमि। फसल वहुत सी कट चुकी थी। एक मास पहलं आया होता, तो यह शस्य श्यामला भूमि होती। सभी बड़ी ट्रेनों में रेस्तोरां (भोजन) कार होती हैं। पर हमारे यहां और चीन में अन्तर यह हैं कि हमारे यहां कुछ ही लोग रेस्तोरां कार का उपयोग करते हैं, जब कि चीन की इन गाड़ियों में धर्महल्ला होता है। श्रेणियां वहां पर भी दो-तीन हैं, लेकिन खाने के लिए सभी वहां जाना चाहते हैं। कारण यह हैं कि हमारे यहां के थर्ड क्लास के मुसाफिर अपने खाने के लिए उतना पैसा नहीं खर्च कर सकते, जितना कि रेस्तोरां-कार वाले लेंगे। चीन का हरक मुसाफिर उतना खर्च कर सकता है। यदि आप मांस-मळली न लेकर चावल, रोटी, सब्जी और सूप लें, तो दाम भी बहुत कम लगेगा। चार घंटे में एक वार का भोजन समाप्त हो जाता है। यह बतला चुका हूं कि चीन में तीन वार और पूर्ण भौजन किया जाता है। पहला सात-आठ वर्ज, दूसरा एक-डेढ़ वर्ज, तीसरा सात-आठ वर्ज शाम की। श्री चाउ और मेरी सलाह हुई कि रेस्तोरां-कार में न जाकर अपने ही हव्बे में मेरे

लिए खाना आ जाये। रेस्तोरां-कार वाले इस प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न हुए। मेहमान को किसी तरह की तकलीफ न हो, इसका उन्हें वहुत ध्यान रहता है। ज्यादातर लोग चीनी खाना खानेवाले थे। मेरे जैसे दी-चार ही थे, जो दूसरा खाना पसन्द करते। रसोइये सब तरह का खाना बनाना जानते थे और तजुर्वकार थे। उन्होंने पूछ-पूछकर चीजें बनानी चाहीं। भारत में मांस-भरे और भाष में पके समीसे को हमने मोमो कहना सीखा था। तिव्वत में भी उसका यही नाम है, पर यहां उसे कहते हैं पाउच्च और मीठा मांस मिले ऐसे ही समोसे को पाउद कहते हैं। हमारे लिए पेकिड्-का उच्चारण अनोखा सा मालूम होता था, यद्यपि चीन के लोगों के लिए वह स्वाभाविक था। इसका कारण यह है कि अंग्रेजों ने दुनिया में कान्तन के उच्चारण को प्रसिद्ध कर दिया हैं। हवाइ हो (पीतगंगा) को वह ख्वड्खा कहते हैं और होपे को ख्वपे। रात को दृश्य अवश्य बदला होगा, पर उस परिवर्तन को हमने नहीं देखा। रेल किस समय पीत गंगा पार हु,ई, इसे भी नहीं जाना। १७ सितम्बर को सबेरे हम ऊंची-नीची जमीन पर जा रहे थे। वह जगह भी देखी जिसके पास पीत गंगा पर विशाल जलिनिधि वन रही है। सभी भूमि हरी-भरी है।

# सिग्रान

स्टेशन पर स्वागत के लिए श्री वू, एक भिक्षु, तथा दूसरे भी कुछ सज्जन आये थे। वहां से हम सीधे नये वने छौमंजिले भव्य प्रासाद जैसे होटल की सबसे ऊपर की मंजिल पर पहुंचाये गये। चीन सरकार और जगहों पर तो वहुत मक्खीचूस मालूम होती हैं, पर वस्तुतः यह मक्खीचूसी नहीं, विक्क देश में विशाल निर्माण खर्च के कारण अनावश्यक खर्च को कम करना है। मेहमानों में विदेशी अितथियों का भी खयाल रहता हैं, इसिलए होटलों में वड़ी शाहखचीं से काम लिया जाता हैं।

सिआन से आगे विमान से जाने के लिए कहा गया था। पर भीड़ के मारे उसमें जगह नहीं मिली, इसलिए हमें रेल से अगले दिन रवाना होना था। जो २०-२२ घंटे हमें मिले, उनका पूरा उपयोग करना आवश्यक

था। सिआन कोई माम्ली शहर नहीं था। थाड् के वेंभवशाली राजवंश की यह राजधानी रहा था। शायद अवीं-प्रवीं सदी में दुनिया में इतना बढ़ा शहर कोई नहीं रहा होगा। उस समय इसका मुकाबला यदि कोई कर सकता था, तो वह कन्नांज ही था। थाड् काल से पहले भी यह राजधानी रह चुका था। इसकी अंगुल-अंगुल जमीन सहस्राब्दियों के इतिहास की अपने भीतर संजोये थी। पांच हजार बरस पुराना इतिहास तो हाल ही में उद्घाटित हुआ। थोड़ा सा विश्राम करने के बाद में ने वू महाशय के साथ प्रस्थान किया। सबसे पहले आज से पांच हजार वर्ष पहले के नवपाषाणयुगीन गाम को देखना था, जो नगर से, बाहर पम्पू नामक गांव में हैं। मनुष्य नवपाषाण युग में आकर मनुष्य सा दिखाई पड़ता है। वह सुई से अपने चमड़े के कंचुक तेयार करता है। पहले पहल मिट्टी से बर्तन बनाता हैं। पहले ही पहल अनाज का उपयोग करता तथा मांस एवं अनाज की हांडी में पकाता है। शिकारी जीवन में वह बिल्कुल खानाबदीश (यायावर) था। उसका एक जगह घर नहीं होता था। नवपाषाण युग में वह अनाज की खेती शुरू करता है और खेत के खूंटे में बंध जाता है। उसकी स्वच्छन्दता लुप्त ही जाती है। दुश्मनों से बचने के लिए वह घरों के गाम (भंड़) में बसता है। यहां उसी तरह के एक गांव का अवशेष निकल आया। नीचे सारी ही चीजें मिट्टी की हैं। पक्की मिट्टी चूल्हों में ही दिखलाई पहली हैं। अब तक धरती माता ने अपनी गोंद में छिपाकर पांच इजार बरस पुराने अवशेष को सुरक्षित रखा था। अब आदमी ने उस रक्षा कवच को निकाल फेंका है, इसिलए खुला रहने पर वह एक दो वरस में ही समाप्त हो जाता। सरकार इस बहुमूल्य निधि की कह जानती हैं। उसने सार ध्वंसावशेष के ऊपर सीमेन्ट का विशाल भवन बना दिया है। रोशनी, के लिए पूरा प्रवंध रखा गया है, जिससे दर्शकों को देखने में अस्विधा न हो। उस समय लोग क्या खाते थे, वहां मिले अवशेषों से यह मालूम होता हैं। हरिन, स्अर, कुत्ते आदि उनके खाद्य थे। अनाज में कांगुन (प्रियंगु) उनका विशेष भोजन था। कांगुन को संस्कृत में प्रियंगु (गायों का प्रियं) कहा गया है। प्रियंगु को लेकर श्री चाउ से अजब मजाक रहा। हमारे यहां के नगर निवासी यह नहीं जानते कि कांग्न क्या नला है। उनमें

प्रायः किसी ने उसके पाँधे को खेत में नहीं देखा। हमारे किव मित्र शेर जंग बी स्वीकार करते हैं कि न उन्होंने कांगुन का नाम सुना और न उसके पाँधे को देखा। श्री चाउ शहर के रहने वाले हैं। खेतों से उन्हों कभी काम नहीं पड़ा था। वह कांगुन को गेहूं कहते ही नहीं थे, वित्क मुक्ते भी बवर्दस्ती मनवाना चाहते थे। मैं किसान-पुत्र ठहरा, मैंने कांगुन को देखा हैं। वचपन में उसके पीले-पीले सरसां जैसे छोटे सुन्दर दानों को भी देखा हैं। उसका ताजा चावल खाना पसन्द किया जाता हैं। भात का स्वाद खां नहीं जानता, पर दूध में पके कांगुन का स्वाद अब भी थोड़ा-थोड़ा चाद खाता हैं। वह वहुत प्रिय लगता था। वहीं कांगुन चीन के नदपाशप युग के लोगों का प्रधान भक्ष्य अन्न था। श्री चाउ को पीछे अपनी गलती मालूम हुई। फिर जब कभी कांगुन देखने में जाता, तो गेहं कहने पर हम सब बोरों से इंस पड़ते।

कांगुन के अतिरिक्त चावल आर जा से भी इन लोगों का परिचय था। प्राचीन गांव में कुछ स्त्री-पुरुपों के कंकाल भी मिले, जिन्होंने सिद्ध कर दिया कि वे आधुनिक चीनियों के ही पूर्वज थे। उनकी गाल की हिइड्यां, आंखों और सिर की बनावट आज जेंसी ही थी। वे लोग पत्तीं हड्डी को सुई की तरह इस्तेमाल करते थे। कई प्रकार के मिट्टी के वर्तन वहां पाये गये। इसी मिट्टी के पात्र से आगे चलकर उनके वंशाजों ने प्रांस्तीन (चीनी मिट्टी) के सुन्दर और महार्घ पात्र बनाये। यह स्थान इतिहास के विद्यार्थियों के लिए वड़े शिक्षणालय का काम देता है। कई बड़े-बड़े कमरों में वहां मिली चीजें सजायी गयी हैं। कुछ चीजों को यथास्थान रखा गया है। गांव के घर छोटे-छोटे थे। मालूम होता था एक ही विशाल घर की वह कोठरियां हों।

श्री वू इतिहास के पंडित हैं। यहां के पुरातत्व विभाग के वह अध्यक्ष हैं। एसे पुरुष रो सम्पर्क होना मेरे लिए साँभाग्य की वात थी। म्युजियम की योजना सरकार के दिमाग में हैं, लेकिन पंचवापिक योजनाओं द्वारा देश की आँग्रोगिक उन्नित्त में चीनी जनगण इतना मग्न हैं कि वह उसको चार-छैं वरस आगे के लिए रखना चाहता है। वू महाशय हमें एक बड़ें संगृहालय पेलिड्न मन्दिर में ले गये, जो नगर (मिड्न) प्राकार के पास

दक्षिण में है। मन्दिर में बहुत सी विशाल शालाएं हैं। शालाएं ही नहीं, आंगन भी मूर्तियों से भरे पड़े हैं। थाड् वंश का कला और साहित्य में चीन में वही स्थान ही, जो हमारे यहां के गुप्त या पल्लव दंश का। यह नगर छाड्-आन् के नाम से उसी वंश की राजधानी रहा। यहां पर बहुत सी बुद्ध मूर्तियां हैं। चीन की कला पर बौद्ध धर्म छाया हुआ है, इसीलिए जो कला की प्रतीकें मिलती हैं, वह प्रायः सभी वाँद्व मूर्तियां हैं। वहुत सी सुन्दर बुद्ध प्रतिमाओं के सिर गायव थे। मुक्ते उस वक्त बनारस में दुर्गा-कुण्ड से सिकरार आने वाली सड़क के पास रखी मुंडकटाबावा की बुद्ध मूर्वि याद आयी। वह भी गुप्त काल की सुन्दर विशाल प्रतिमा है। तुर्कों ने उसे इस हालत में पहुंचाया था। चीन में किराने ऐसा किया? इसका बवाब श्री वू ने दिया: योरोपियनों, विशेषकर अमरीकनों ने सारी मूर्वि को ले जाने में असमर्थ हो पेंसे देकर इन सिरों को कटवा मंगाया। शायद ये सिर अमरीका या इंगलैंड के किसी महल या म्युजियम में रखे हों। · इस मन्दिर को कनफूशी (कन्फूशियस) देवालय कहते हैं। पर वैसी कोई मूर्ति नहीं दीख पड़ती। म्युजियम के रूप में परिणत इस मन्दिर में छिन् (२२९-२०६ ईसा पूर्व), हान् (२०६ ईसा पूर्व-२२० ईसवी), चाउ (४४२-४८७ ई.), सुई (४८९-६९८), थाङ् (६९८-६०७) राजवंशों के समय की वहुत सी सुन्दर मूर्तियां और दूसरी वस्तुएं संगृहीत हैं। एक शाला में दर्जनों विशाल शिला लेख हैं, जिनमें से एक पर भारतीय रंजन अक्षर आर संस्कृत भाषा दिखाई पड़ती हैं। एक शिला लेख नेस्तारीय ईरााइयाँ का परिचय ,दौता है।

रात को नगर के पुरातत्व संचालक श्री व् महाशय से देर तक वार्त होती रही। उन्होंने बतलाया कि थाड् काल में छाड् शान बहुत दूर तक बसा हुआ था। नक्शा दिखलाते हुए उन्होंने कहा कि आज जहां नगर बसा हुआ है, यहीं वह सुई और थाड् वंश के समय भी था। पीछे बहुत सा भाग परित्यक्त होकर उजड़ गया। अब नगर बढ़ रहा है, परित्यक्त स्थानों में कारखाने और मकान तैयार हो रहे हैं। सिशान् वैसे बड़ा शहर था। आजकल उसकी जनसंख्या १२ लाख है। बिजली की मशीनों और सामान का यह सबसे बड़ा केन्द्र हैं। आवादी बढ़ती ही

जा रही हैं। होटल वहुत विशाल था। उसके पीछे की बड़ी-बड़ी इमारतें भी इसी में शामिल थीं।

रात को देर तक आज के देखे दश्यों पर ही मन दाँड़ता रहा। हवाड् हो की रजस्वला पीली धार। बुंदेलखंड में, विशेषकर जालाँन (भांसी) की तरह ऊंचे-ऊंचे कगारों वाली बीहड़ भूमि तथा मिट्टी के पहाड़; जिनमें चित्रकट के पास जानकी कुण्ड के साधुओं जैसी मिट्टी खोदकर बनायी कुटियां हैं। रास्ते में विशाल कांगुन के खेत हैं। कपास के खेतों की बहुतायत है तथा गांव और नगर के लोगों और स्त्री-पुरुषों की वेशभूषा में समानता। फिर खयाल आया, हर्षवर्धन के समय सातवीं शताब्दी में २० लाख का छाड़-आन नगर एकदम वीरान होकर फिर से २२ लाख तक पहुंच गया है। उसकी जनसंख्या २० लाख तक पहुंचने में अब देरी नहीं लगेगी।

२८ सितम्बर का सबैरा हुआ। बूंदावांदी हो रही थी। पर हमें तो १६४२ में बने रेन्-ीमन्-तास्स (जनता होटल) में बन्द नहीं रहना था। पंक्तिल राजपथ पर आठ वर्जे ही चल पड़े। हमारा लक्ष्य था शिनकाउ स्य विहार जो यहां से २० किलोमीतर दूर था। यह कितने ही समय तक स्वेनचाड् (हुएनशांग) का निवास स्थान था। स्वेनचाड् ने भारत का कितना उपकार किया है ? उनकी यात्रा-पुस्तक से सातवीं सदी के हमारे भूगोल-इतिहास पर बड़ा प्रकाश पड़ता है। नालंदा में वर्षी रहकर उन्होंने पढ़ा ही नहीं था, बल्कि उससे प्रेम करना सीखा था। उनसे सम्बन्ध रखने वाले विहार का देखना हमारे लिए आवश्यक था। रास्ते में आबाद भूमि योरप के कुछ देशों की तरह ऊंची-नीची थी। क्षितिच में शेल भी खड़े थे। विहार एक पहाड़ की कौख में कुड़ चढ़ाई चढ़के था। चढ़ाई अधिक कड़ी थी। विचारी कार को ऊपर पहुंचने में वहुत दिवकत हुई। स्थान वड़ा रमणीय और सुगम ढलवां भाग पर हैं। वहारदीवारी के भीतर स्तूप और मन्दिर हैं। एक बार ्थाङ् राजा के प्रकोप से स्वेनचाङ् ने भागकर भारत की यात्रा की, लेकिन चव लीटकर आये तो थाइर समाट ने उन्हें सिर-आंखों पर बैठाया। पहले वद्य नगर (छाड्-आन्) के पास नायन्था (नालन्दा) में रहे। नालन्दा

उनको इतना प्रिय था कि छाइ आन् में भी उन्होंने अपने विहार की यही नाम दिया। पर स्वेनचाइ को सैंकड़ों भारतीय गून्थों का अनुवाद करना था, छात्रों को पढ़ाना था। इन कामों के लिए यह जनाकीर्ण स्थान उपयुक्त नहीं था, इसलिए उन्होंने २० किलोमीतर दूर इस स्थान पर वास किया। विहार के महन्त (नायक स्थविर) म्यो-खो अस्सी वर्ष के थे। लेकिन अब भी स्वस्थ और सब चीजों को दिखलाने में युवकों को मात कर रहे थे। साठ वरस पहले वह यहां आकर भिक्षु वने। वब आज का दश्य नहीं था। सभी चीजें ट्टी-फ्टी थीं। उनमें लगन थी। अपने धर्म और संस्कृति और महान नेता स्वेनचाड् के प्रति अपार स्नेह था। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। फिर विहार के जीणोंद्वार के काम में लग गरे। कम्युनिस्ट शासन के पहले सरकार से कोई सहायता नहीं मिली। अब तो चीन सरकार स्वेनचाह् से सम्बद्ध हरेक वस्तु के मूल्य को समकती हैं। नालंदा में उनकी स्मृति को पुनःस्थापित करने के लिए उसने लाखों की सहायता दी हैं। यह जानकर मुक्ते और भी प्रसन्नता हुई कि भारत में मिले भिक्षु फा-फाड् इन्हीं महा-स्थविर के शिष्य थे। फा-फाड् भारत और लंका में वर्षी रहे। वह अपने को तैयार कर रहे थे कि चीनी भाषा में सुरक्षित भारतीय पुस्तकों को भारतीय भाषा में लाया जाये। पर वह असमय ही चल वसे।

वीस किलामीतर भाग आने पर भी फिर वहीं भीड़ स्वेनचाह्ं ने यहां दंखी। इस पर यहां से १५० किलामीतर दूर नी-च्वेन चले गये। वहीं उनका देहान्त हुआ। उनकी भस्म को नायन्था, शिन्-काड और नी-च्वेन तीनों स्थानों पर रखकर उनपर स्तूप बनाये गये। इस विहार में १८ से ८० वर्ष तक के छैं भिक्षु रहते हैं। पहले भी भिक्षुओं की संख्या वहुत नहीं थी। हाते में बहुत सी जमीन थी। उसको उत्पादन-हीन रखना आज के चीन में क्षम्य नहीं समभा जा सकता, इसिलए उर्ध गहुं के खेतों में परिणत कर दिया गया है। मैंने कहा — इससे अच्छा होता, यदि इसे फल के बगीचों में बदल दिया जाता। महास्थितर नं बतलाया — यहां समय-समय पर उपासक, उपासिकाएं (बाँद्ध गृहस्थ) पूजा के लिए आते हैं। लायब्री में पुस्तकों का अच्छा संगृह है। स्वेनचाह

का स्तूप सुन्दर है। चीन में जो बौद्ध स्तूप दिखाई पड़ते हैं, उनमें स्तूप और शिखरदार मन्दिर का मिश्रण होता है। सारे चीन में इनकी संख्या हजारों होगी।

🥠 नायन्था (नालंदा)। लॉंटर्न वक्त बूंदा-बांदी नहीं थी, पर रास्ता पंकिल था। सहक पक्की थी। कुछ कीचड़ उछल आयी थी। एक लड़की की काठ का पौआ पहने जाते देखां — भारत के गांव का बरसाती दृश्य स्मरण हो आया। हमारे यहां जैसे बद्धी वाले पाँअ (खड़ाऊं) इस्तेगाल किये जाते हैं, वैसे ही यहां भी थे। यही वात जापान की भी है। पाँशा का प्रसार इतनी दूर तक कौरो हुआ? आखिर हम १४-१६ किलोमीतर चलकर नायन्थां (नालन्दा) विहार पहुंचे, जो नगर से ४ किलोमीतर दूर हैं। कहते हैं, इसे पुस्तकों की रक्षा के लिए स्वेन्चाइ ने स्वयं बनवाया था। स्वेन्-चाड् ६६४ ई. में मरे। उससे पहले की यह इमारत है। विहार के नायक भिक्षु थुड् रवेन् ४२ वर्ष के हैं। द्सरे सात भिक्षु २८ से ७० वर्ष की आयु के हैं। नायक बड़े ही नम् और तरुणों जैसे उत्साही मालूम होते थे। उन्होंने यहां के वारे में कितनी ही वार्त वतार्यो। स्तूप सातमंजिला, ६४: मीतर जंचा है। इसका निर्माण ६५२ ईसवी में अर्थात् स्वैन्चाइर की मृत्यु से १२ वरसे पहले हुआ था। १,२०० वरस पुराना होने पर भी सीधा खड़ा है। भारत में इतनी उम् की इमारतें कितनी हैं? वीच में ही संकता है, कुछ मरम्मत हुई हो। स्तूप में एक जगह काले पत्थर की पट्टी में रेखांकित बुद्ध मूर्ति हैं जो भारतीय कला से प्रभावित आर सम-कॉलीन कहीं जाती हैं। प्रत्येक मंजिल के कोनों पर घंटिकाएं हैं, जो हवा के भांके से शब्दायमान होती हैं।

नरेन्द्रयश के सम्बन्ध में मैं ने "विस्मृत यात्री" उपन्यास तिखा है।
नरेन्द्रयश ने अपना अन्तिम जीवन छड्-आन् में विताया, इसिलए उनके
वारे में जानने की मेरी बहुत इच्छा थी। एक और पुराना विहार ता-शिन्-शान् देखने गया। वहां के भिक्षुओं ने उन सब भारतीय भिक्षुओं का नाम पिट्टका पर लिख रखा था, जो इस विहार में रहे थे। उनमें ना-लेन्-थी-ली-य-श और च्वे-ना-चेतो (जिनगुप्त) — दोनों समसामियक भिक्षुओं का नाम मौजूद था। विहार की इमारतें उत्तनी पुरानी नहीं हैं, परन्तु स्मृतियां पुरानी और विश्वसनीय हैं। बिहार में भिक्षु कम थे, पर वह अच्छी अवस्था में था। सरकार भी उसके महत्व को समभाती है। इस भूमि में उत्दुहनन होने पर उस काल की और भी वस्तुएं मिल सकती हैं।

इं-चिड्-भी यहीं के थे। श्री वू ने उनके विहार को भी दिखाया। इसका नाम स्याउ-एन्-था हैं। यहीं इस महान् यात्री ने अनेक गृन्थों का अनुवाद किया। फा-शीन् (फाहियान्), स्वेनचाड्- (हुएनशांग), ई-चिड्- (हुए-शिंग) महान यात्री थे, जिनके यात्रा विवरण भारत के लिए अनमोल निधि हैं। ई-चिड्- का स्मारक तेरहमंजिला और ४४ मीतर ऊंचा एक स्तूप हैं, जो ६६६ ई. में बनाया गया था। १४८४ ईसवी में विजली गिरने से स्तूप फट गया। च्यांग काई-शेक के राज्य में उसके जनरल हू-चुड्-वाड्- ने यहां के भिक्षुओं को भगा दिया और अपने सिपाही तथा घोड़े रखे। सरकार इसकी मरम्मत में जल्दी ही हाथ लगाने वाली हैं। स्तूप बोध गया के मन्दिर से कुछ समानता रखता है।

#### लन्चाऊ

पेकिड् के उच्चारण के अनुसार लन्दाउ कहना चाहिए, लेकिन तिब्बत के लोग भी इसे लन्-चाउ कहते हैं, इसलिए में इसी उच्चारण को दे रहा हूं। पेकिड् से जिस ट्रेन पर हम आये थे, वह लन्-चाउ तक जाती थी। कल वह दो घन्टा लेट आयी थी, पर आज ठीक डेढ़ बजे हमें लेकर वह आगे बढ़ी। श्येन्सी की इस भूमि में पहाड़ भी हैं, पर इस जगह वह दूर दिखाई पड़ते थे। ट्रेन के पास आगे वाले पहाड़ मिट्टी के थे। मिट्टी के पहाड़ों में खोदकर कोठरियां बना लेना आसान है, सिर्फ दरवाड़े की जरूरत होती हैं। छत के लिए लकड़ियों व दीवार के लिए इंटों की आवश्यकता नहीं होती। पर कोठरी एक ही वन सकती हैं। अधिक भीतर खोदने पर अन्धेरा आजायेगा। गरीवों के लिए एक कोठरी काफी थी। धनी गृहावासी नहीं थे। गांव में उनके कलापूर्ण सोध दिखाई पढ़ रहे थे। अब यह कोठरियां प्रायः सूनी हो गयी थीं, आजके निवासियों के योग्य नहीं थीं। फसल खड़ी थी। जब तक अन्धेरा नहीं हो गया, तब

तक हम इस दश्य को देखते रहे। मिट्टी के पहाड़ों के बाद जो पहाड़ आये, उनपर भी मिट्टी बहुत थी।

ट्रेन को द बजे लन्-चाउ पहुंचना था, पर वह ११ बजे पहुंची। स्टेशन पर स्वागताधिकारी श्री श् ऑर स्थानीय भिक्षु संघ के प्रधान वृद्ध भिक्षु लंने आये थे। हम कार में १६५५ में बने सत्तमंजिले महाप्रासाद जेंसे होटल के ४१० नम्बर के कमरे में टिकाये गये। इसमें दो कमरे थे, एक बैठने-उठने ऑर दूसरा सोने के लिए। दस साल पहले इस शहर की आवादी ढाई लाख थी। अब सात लाख से भी अधिक हैं। इसमें शक नहीं कि पांच ही साल में वह सिआन् के बराबर हो जायगी। निर्माण का काम बड़े जोरों से हो रहा था। स्टेशन से चलते ही हमने देखा कि फैक्टरियों ऑर श्रीमक निवासों के ढांचे खड़े हो रहे हैं।

नगर में १४ वोंद्र विहार हैं, जिनमें ४ भिक्षुणियों के हैं। भिक्षुओं की संख्या २० है। लामा (तिब्बती) विहार नगर से दूर है। मस्जिद २० और गिरजे ८ हैं। भोजन आदि से निवृत्त हो हम परिदर्शन के लिए निकले। पहले क छेन्-शान् पर्वत के नीचे मान्नी निहार देखने गये। यह थाह् या सुड् काल में बना था। जिस पर्वत की जड़ में इसका निर्माण हुआ, उसका ऊपरी भाग वृक्ष-वनस्पत्ति शून्य था, पर अब ऊपर तक वन लगाया गया है। अभी पेड़ छोटे-छोटे हैं, लेकिन दस साल में वह हो जायंगे। निम्न भाग में पहले ही से वृक्ष-वनस्पति थे। छोटी धारा कलकल करती नीचे की और उतर रहीं थी। पानी अत्यन्त शुद्ध और शीतल था। कश्मीर का कोई सुन्दर भाग याद आता था। यह अतिरमणीय स्थान नगर के पास ही में अवस्थित है। इसका उपयोग नागरिक क्यों न करते ? वह यहां पिकनिक के लिए आते हैं। मुख्य मन्दिर अवलोकितेश्वर आदि तीन वोधिसत्वों का है। उसके अतिरिक्त और भी मन्दिर हैं। सात-आठ वरस पहले कामचौरों के शासन में यह अवस्था नहीं थी। मन्दिरों की मरम्मत ही नहीं हुई है, बल्कि नया रंग भी किया गया है। मिन्सहर भिक्षु नायक हैं, चार और भिक्षु यहां रहते हैं। चीन के लिए भारतीय नाम चमत्कार ठहरा। वह विना आतिथ्य किये कैसे छोड़ सकते थे? छाया में बैठे। फल और चाय आयी। मुभ्ने शीतल जल अधिक पसन्द था, पर

फिर यह लेक्चर शुरू हो जाता—ठंडा पानी बीमारी का घर हैं। इसलिए पाय पी। मंदिर की छत ल्हासा में ७वीं सदी में बनी प्रसिद्ध मंदिर जो खड़्ं जैसी थी।

मालूम हुआ, इस नदी के पार थेन्-थाई रेन्-मिन्-कोन्सा (कम्यून) हैं। रंन्-मिन् का अर्थ जन या लोक और कोन्सा चीनी में कम्यून को कहते हैं। अभी तक कम्यून का नाम भर सुना था, किसी कम्यून को अपनी आंखरें नहीं देखा था। इसलिए थेन्-थाई जनकम्यून को देखने की मेरी इच्छा प्रवत हो उठी। ली शू ने खुशी से दिखलाना पसन्द किया। इसके विषय में मैं अपनी पुस्तक "चीन के कम्यून" में लिख चुका हूं अतः उसे दौहराना नहीं चाहता।

यदि सिआन् में विमान मिल गया होता तो लन्-वाउ देखना मुश्कित होता। यहां से च्यु-छाइ रेल से भी जा सकते थे। लन्-वाउ से मध्य एशिया-सोवियत रेलमार्ग वन रहा हैं। वहं च्यु-छाइ रे बहुत आगे तक यन चुका हैं। १६६० में पेकिइ से रूस जाने वाले इस रास्ते को भी इस्तेमाल किया करेंगे और पेकिइ नास्को ट्रेन खुल जायेगी। लन्-वाउ से सोवियत के भीतर तक विमान आता-जाता है। सिड क्याइ की राजधानी उरूम् वी सिर्फ राजधानी के तारे पर नहीं, विल्क औद्योगिक केन्द्र के कारण भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वहां तक विमान जाते हैं। सबेरे कुछ अंधेरा रहते सात वर्ज से पहले ही हम हवाई अइड पर पहुंचे। विमान सवा सात बर्ज चला। "कमखर्च वालानशीन" को चरितार्थ करते हुए, यहां के हवाई अइड में अवतरण मार्ग पक्के या सीमेन्ट के नहीं हैं। कच्ची मिट्टी का मैं जान ही पर्याप्त समभा जाता है। पीत गंगा के छपर से हमारा विमान उड़ा। लन्-वाउ उपत्यका दिखाई दे रही थी, जो चारों तरफ पहाड़ों से चिरी थी। पहाड़ यहां शैंल (पथरील) थे।

#### तुङ-ह्वान

तुड्-ह्वान् चीन की अजन्ता है भारतीय संस्कृति और कला का 💉 विद्यार्थी अजन्ता देखे विना भारत से लौट नाये तो उसकी यात्रा विस्कृत

अपूर्ण समभी जायंगी। वहीं बात चीन की संस्कृति और कता के विदार्थी के लिए होगी, यदि तुड्-ह्वान् गये बिना वहां से लाँट आये। में अपने साई चार महीने की चीन यात्रा को कभी पूर्ण नहीं समक सबका था, बदि तुह्-ह्वान् को न देख पाता। अजन्ता प्रायः ईसवी सन् की प्रथम शताब्दी से सातवीं-आठवीं सदी तक निमित होती रही। अजन्ता की बहुत सी गुफार्य और चित्र भी तैयार हो चुके थे, जबकि चौथी-पांचर्दी सदी में तुइ ह्दान् में निर्माण आरंभ हुआ। इस प्रकार यद्यपि तुड्-ह्वान् आयु में तीन-दार शताब्दी पीछे का है, पर उसकी गुफाओं, मूर्तियों और दिन्नों का निर्माण चौदहर्गी शताब्दी तक होता रहा। तुड्-ह्वान चीनी कला के हजार दर्ष के विकास का संगृहालय है। यदापि उसके ऊपर भी धर्मान्धां और दिखांधां दोनों का हाथ पड़ा है, पर अभी भी विशाल सामग्री वहां मौजूद है। धर्मान्ध तुर्क एक दो बार वहां पहुंचे थे, जिससे तुड् ह्वान् को क्षति पहुंची। विद्यांधों में औरेल स्टाइन का नाम लिया जाता है। यह कितने ही भिची-वित्रों को उखाड़कर ले गये। किसी बड़ी मूर्ति को हटाने में अपने को असमर्थ देख वह मूर्ति के सिर को ही काट ले गर्य। आउकल का चीनी शिक्षित वर्ग स्टाइन के इस अपराध को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं हैं, चाहे जनकी गर्वेषणाओं को वह सम्मान की दृष्टि से ही क्यों न देखता हो। ं तुड् ह्वान् पेकिंड् से हजार मील से अधिक द्र है। वह हमारे दािंजिंसिंग के सीधे उत्तर शायद उतनी ही दूर पर पड़ेगा। हद्रोग के कारण डाक्टर मुभी इस यात्रा के लिए आज्ञा देने में हिचकिया रहे थे। परः मेरा आगृह भी जवर्दस्त था। अन्तं में उन्होंने स्वीकृति दी और हम १६ सितम्बर को रेल से सिआन के लिए चल पड़े। दुभाषिया साथी चाउ जैसे क़लाविद् और संस्कृति-साहित्य प्रेमी मिले। अगले दिन हम सिआन पहुँचे। यद्यपि पेकिङ् से तार झारा सूचना दे दी गयी थी, दर लनदाऊ के विमान में स्थान नहीं मिल सका और हम १८ को रेल द्वारा प्रस्थान करके १६ को लनचाऊ पहुंचे। दहां से चीन गणराज्य के पश्चिमोत्तर छोर तक विमान जाता है। .हमारे लिए जगह सुरक्षित थी। न होती तो यहां से चार सो किलोमीतर पर स्थित च्यु-छाड्॰ तक रेल से जाना पड़ता। यह मध्यएशिया होकर सोवियत सीमा तक पहुंचने वाले नये रेल मार्ग पर स्थित है। २० सितम्बर को सवा ७ वर्ज सर्वरे विमान उड़ा। हवाई अड्डा विशाल था, पर सब कच्चा था। जबतक आवश्यक न हो, तब तक खर्च में पूरे संकोच से हाथ डालना, यह चीनी गणराज्य का रिग्डान्त है। लनचाक चारों और पहाड़ों से घिरा है।

पहले नंगे पहाड़ मिले, जिनपर मनुष्य ने जंगल लगाने का गंभीरता से प्रयत्न शुरू किया है। पर यह ऐसा प्रदेश हैं, वहां आदमी कम और भूमि अधिक है। पहले सुद्-शान् पर्वतमाता मिली, फिर ची-लिन्-शान् थादि। ची-लिन्-शान् को हिमालय कहना चाहिए। तिब्दत वस्तुतः चाराँ और से हिमालयों से धिरा हुआ है। साले सात वर्ज हमारा विमान जिन पहाड़ों के क्रपर से उड़ रहा था, वे देवदार से ढंके थे, यानी दहां एकड़ी का कोई अभाव नहीं था। बीच-बीच में नदियों के किनार विस्तृत उपत्यकाओं में एक-दूसरे से बहुत दूर गांव वसे हुए थे। छोटे-छोटे कोलों की जगह विशाल खेत बतला रहे थे कि यह सहकारी गांव है। सितम्बर के तीसरे इफ्ते तक चीन के वहुत से जिले सहकारी खंदी की जगह जन-कम्यून के प्रवन्ध में आ गये थे। पर इधर उनके पहुंचने में एक डोड़ महीने की दौर थी। आठ वर्ज फिर हमारे नीचे वृक्ष-वनस्पति हीन पहाड़ थे। हमारे दाहिने, यानी उत्तर दिशा में मरुभूमि थी जो आगे बढ़ने की ताक में बँठी भी। पर अब इन मरुभूमियों के जमाने लट् गये हैं। वहां गिरे एक-एक बूद पानी को बेकार न जाने की प्रतिज्ञा चीन में की बा चुकी है। इसका पालन भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। खेतों के बीच से हर जगह नहरें बाती दिखाई पड़ती थीं। कुछ जगहों पर नदी की छिछती वालुकामय धार में पानी बिखरा हुआ था, जो यही बतला रहा था कि प्रतिज्ञा पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुई है। इस मरुंभूमि को देख मुभी याद आ रहा था कि इसका सम्बन्ध चीनी मध्येशिया होते सोवियत मध्येशिया के विशाल रेगिस्तानी-कराकुम् और किजिलकुम् से हैं। बीच में थोड़ी दूर तक सम्बन्ध विछिन्न हैं। सावियत के रेगिस्तानों के आगे थोड़ी सी भूमि छोड़कर फिर ईरान की प्यासी भूमि आ जाती है, जिसका सम्बन्ध थोड़े से अन्तर के साथ बल् चिस्तान के रेगिस्तानों से और फिर सिध के कुछ भाग को छोड़कर राजस्थान की मरुभूमि के साथ है। यूगाँ तक चीन का रेगिस्तान चाहे अनुत्पादक रहा हो, पर अब तो दह अपने नीचे से रत्नराशि उगल रहा है। इसके भीतर जगह-जगह मिट्टी के तेल और पेट्रोल के कुएं दन गये और वनते जा रहें हैं। जहां यह सम्भव नहीं है, वहां भी सरदा (खरवूजा), नासपाती, सेव, अंगूर के फल इतने मीठे होते हैं, जिनका मुकावला द्सरे देश शायद ही कहीं करते हों।

६ वजकर ४० मिनट पर अर्थात् ढाई घन्टे में हमारा विमान च्यु-छाड् थड्डे पर उत्तरा। यहां का दृश्य मुभ्ने विल्कुल ईरान सा दीख पड़ रहा था। उसी तरह के तृणहीन छोटे-छोटे पहाड़ दूर-दिगन्त में दिखाई पड़ते थे। उसी तरह जलहीन निद्यों की चौड़ी धारायें थीं। उसी तरह मिट्टी की दीवार और छत्तवाले घर गांव में दिखाई पड़ते थे।

तुड् द्वान् के एक अधिकारी हमारे स्वागत के लिए अड्डे पर तैयार थे। भोजन हुआ, फिर ११ वर्ज यात्रा आरंभ हुई। इस भूमि में सड़क बनाना कठिनाई का काम नहीं है। वर्फ कुछ अधिक पड़ती है और पहाड़ों में वह और भी उदार होती है। इस चिरप्यासी भूमि के कंठ को तर करने के लिए वस यही हिमद्रवित जल है। पहाड़ दूर-दूर हैं और सड़क उनके किनार कभी-कभी पहुंचती थी। हवाई अङ्डा छोड्ने के आध घंटे वाट हम चीनी महादीवार के पास पहुंचे। ९४-१६ सा मील लम्बी महादीवार का छोर यहीं पर था। यहां भी ५-१० गज चाँड़ी दीवार खड़ी थी। इसकी मिट्टी को गीली करने के लिए बहुत जल की आवश्यकता पड़ी होगी। जीप उसके द्वार के भीतर से चली। द्वार क्या, एक पूरा महल था जिसकी मरम्मत शायद पिछली आधी शताब्दी में बहुत कम हुई हैं। पर वर्षी कं अभाव के कारण यहां की इमारतें दीर्घजीवी होती हैं। दूर-दूर पर कर्मी कोई भूला-भटका गांव मिल जाता। मकान वही पुराने मिट्टी के, पर साफ सुथरे थे। नरनारियों के शरीर पर शांकीनी के वस्त्र नहीं थे, पर वे सु-थांच्छादित थे। उनके शरीर में हड्डी कहीं से नहीं दिखलाई पड़ती थीं। पुराने जमाने में वीच-वीच में मार्ग रक्षा के लिए पुलिस या फारेज के किलेवन्द: बहुदे थे। यहां एक या अधिक विशाल सरायें अवश्य रहती थीं। अव ये इमारतें ढह-ढिमला चुकी हैं। पर आज से ढाई हजार वर्ष पहले यह चुनिया का सबसे लम्बा और मूल्यवान व्यापार मार्ग था। उन्नीसवीं शताब्दी

के पूर्वार्ध तक यह चालू रहा। इस मार्ग पर एशियाई ही नहीं, योरोपीय ज्यापारी भी अपने कारवां के साथ आया करते थे।

२८२ किलोमीतर पार करने के वाद अनशी करवा मिला। यहाँ ४ हजार आदमी वसते हैं। पुराने जमाने में इसकी आवादी और रही होती। अनशी अव श्याह् (इलाक़ के) कम्यून का हेडक्वार्टर है। पूरे कम्यून की .आवादी चालीस हजार है। कम्यून की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वहां के लोग वड़ी संख्या में चींटियों की तरह कार्यीनरत दिखाई पड़ते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि उन्हें दिन में सात-आठ घंटे से अधिक काम करना पड़ता है। पर जब वे काम करते हैं तो अदस्य उत्साह के साथ। जीप धूल का तूफान उड़ाती चल रही थी। पूरी धूल हमारे ऊपर नहीं पड़ रही थी, पर जितनी पड़ रही थी, वह धूसरित करने के लिए काफी थी। सड़क एंसी थी जिसमें कार से चलने पर मुसीवत आ सकती थी, इसलिए हमें सर्वत्रगामिनी जीप मिली थी। अनशी में आध घंटा विश्राम करने के लिए इम ठहर गये। बस्ती को भीतर से देखा। कम्यून के अतिथिगृह की सफाई और मिक्खयों का न होना बतला रहा था कि नवीन चीन की छाया यहां भी पूरी पड़ चुकी हैं। दो हजार वर्ष पूर्व यहां चीनी लोग नहीं रहते होंगे, पर अब तो एकमात्र वहीं दिखाई पड़ते हैं। चाय से स्वागत या बातचीत आरंभ करना चीन का सर्वमान्य धर्म है। यदापि ४ हजार फीट 💆 से ऊपर होने के कारण घहां सितम्बर के महीने में गर्मी की शिकायत करना उचित नहीं होगा, पर हरियाली से शून्य दिगन्त को देखकर आंखें अवश्य गरमी महसूस कर रही थीं। श्री चार्ज ने कोशिश की कि कहीं से एक खरबूजा या दूसरा फल मिल जाये, पर नहीं मिला। मिले कीसे, जब कि द्कान में आते ही गाहक पहले ही से भीड़ लगाये रहते हैं।

अ वर्ज हमारी यात्रा फिर आरंभ हुई। यह भूमि देखने से भले ही रेगिस्तान सी मालूम होती हो, पर यहां वालू नहीं मिट्टी है जो जल के अभाव के कारण कण-कण विखरी हुई है। रास्ते के गांव में नहरें वह रही थीं और कहीं कहीं पानी जरूरत से अधिक मालूम हो रहा था। पानी की समस्या तो हल हो जा सकती है, पर इस निर्जन भूमि को बसाने के लिए थादमियों की वड़ी समस्या है। चीन के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी प्रदेश बहुत घने बसे हुए हैं। यहां के तरुण-तरुणियां भी वह साहसी हैं। इसमें शक नहीं कि इस निर्जन भूमि को आवाद बनाने में दिक्कत नहीं होगी। सवा छैं बजे हम तुड्-ह्वान् पहुंचे। तुड्-ह्वान् शहर आठ-दस मील आगे था। हमें वहां बाने की आवश्यकता नहीं थी, इसिलए दगल की सड़क पर प्रायः उत्तने ही मील चलकर पहाड़ों के भीतर दाखिल हुए।

विद्वान और स्वयं कलाकार शाहर महाशय यहां के संचालक थे। जनके कथनानुसार तुड्-ह्वान् में कभी कोई गांव नहीं वसा। यहां सदा भिश्र ही रहते आये। जब वर्षां वृष्टि होने का नाम न हो, तो सीमेन्ट आरे चूने की दीवारों की उरुरत नहीं रह जाती है। इस पुनीत स्थान पर दुनिया को कोने-कोने को यात्री आते हैं। उनके आराम के खयाल से सरकार ने कुछ अतिथिगृह बनाये हैं, जिनकी संख्या दढ़ती जा रही हैं। विजली भी लग चुकी है। हो सकता है कुछ सालों बाद कोई दुर्गिकला-तिमंजिला होटल भी तैयार हो जाये। तुङ्-द्वान् गृहा के पास की भूमि स्खी नहीं हैं। यफानी जल की एक पतली नहर दींच से बहती हैं। जल दी स्टाइ मध्र नहीं हैं, पर वह सुशीतल हैं। अतिथिगृह में यात्री के आशम की सभी चीजें थीं-अच्छा साफ-राध्या नरम प्लांग, कर्तीरायां, मेज और आलगारियां। पर चार साँ किलोमीतर की धूल इमारे देह पर सवार थी, इसतिए सबसे पहले नहाने की इच्छा हुई। अतिथिः हि में स्नान-कोण्डक का प्रदन्ध नहीं था, पर शाङ् महाशय ने एक दूसरे कमरे में प्रवन्ध दरवा दिया। पानी गरम था, पर हमें नहाने में संकोच हो रहा था। सांच रहे थे, धूल दया खा थोड़े ही जायेगी। रात्रि भोजन शाह् महाशय के साथ हुआ। दह है बररा तक पेरिस में रहे, फ्रींच के अतिरिक्त कुछ अं रेली भी गोल लेते थे। पानी के अभाव के कारण नदी तो नहीं वही जा सकती थी, लेकिन वह काफी चोंड़ी थी। उसके पार कितने ही मिट्टी के स्तूपं भारतीय (या तिब्दती) हंग के थे, जो चौदहवीं शताब्दी में मंगीलों के शासन काल में बने थे। उनकी आयु और स्थिति को देखकर अचरज वरने की जरूरत नहीं थी। हमारे घर के पिछवाड़े एक मिट्टी का स्तूप आठवीं राताब्दी में दना था, जो अव भी तरुण था। उस दिन गुहाओं की पंक्तियों को दूर से ही देखकर संतोष कर लिया, क्यों कि २१ और २२ सितम्बर की भी हमें यहीं रहना था।

#### चीन की अजन्ता

यह स्थान समुद्र तल से चौदह सा मीतर अर्थात पांच हजार फुट से अधिक ऊंचाई पर हैं। इसलिए साल के किसी समय में गर्मी की सम्भावना नहीं है। जिस पहाड़ी में गुहायें खुदी हैं, वह नरम पत्थरीं और रोड़ों की है। शायद इसी कारण इसे गुहा खोदने के लिए चुना गया। गुहाओं की संख्या ४८० हैं, अर्थात अजन्ता से पांच गुनी। शाहर महाशय कह रहे थे कि संख्या ५०० से कम नहीं होगी। नीचे खुदाई करने पर उन्हें एकाध गुहायें मिली थीं। पहाड़ी के पार बालुकामय भूमि है। हवा तेब होने पर वह वालू को उड़ाकर इस तरफ की गुहाओं को मूंदने की कोशि ऋ काती है। जो गृहायें आज खुली हैं, उनमें से भी कितनी ही कुछ दर्ष पूर्व वालू में डूबी और वालू से भरी थीं। शाहर महाशय ने बालू हटवाकर एक गुहा खाली करवाई। टार्च से देखने पर दीदारों के भित्ति-चित्रों को देखकर आंखें चों धिया गर्यो। रंगसे मालूम होता था, जैसे कल ही चित्रकारी समाप्त हुई है। वहुत खुशी हुई। पर दो दिन वाद देखा कि सारे चित्र लुप्त हो चुके हैं। हवा और ताप के खतर से वालू ने इन दिनों को सुरक्षित रखा था। शताब्दियों वाद जब इन्हें अपने शत्रुओं से सामना करना पड़ा, तो उनके सामने वह टिक न सके। श्री शाड़ वह रहे थे कि जब तक चित्री की सुरक्षा का कोई उपाय नहीं निकलता, तब तक नीचे दबी गुफाओं को खोलना महापाप होगी।

तुड् ह्वान गृहा संरज्ञण संस्थान में १० कलाकार विद्वान काम करते हैं। मरम्मत के लिए १० स्थायी कमकर हैं। वैसे काम देखदर कमकरों की संख्या बढ़ायी जा सदली हैं। पत्थरों की नरमी के कारण गृहा की खुदाई में उत्तने परिश्रम की आवश्यदला नहीं पड़ी होगी, जितनी कि अजन्ता और एलोरा के कठिन संगखारा के पत्थरों को काटने में पड़ी होगी। पर इस नमीं के कारण ये पत्थर भंगुर भी हैं। कई जगहों पर उनकी स्वाभाविक आकृष्टि की रक्षा करते हुए सीमेन्ट की रक्षा दीवारें खड़ी की गयी हैं। २९ सितम्बर को हम २० गृहायें देख सके। शाह्र महाशय स्वयं पथप्रदर्शक थे। सित्र के समय घंटों हमारी ज्ञान-चर्चा चली, इससे उन्हें मालूम हो गदा था कि

मध्य एशिया के इतिहास से मेरा काफी परिचय हैं। मुभे भी माल्म हो गया था कि शाहर निरे कलाकार और विद्वान ही नहीं हैं, बल्कि एक उच्च आदर्शवादी पुरुष भी हैं।

उनकी जीवनी सुनने के बाद मेरी श्रद्धा बहुत बढ़ गयी। चीन में चित्रकला में अधिकार प्राप्त करने के बाद उन्होंने छैं वर्ष पेरिस में कला सीखने में लगाये। वहीं एक चीनी कलाकार तरुणी से इनका परिचय प्रेम में परिवर्तित हो गया। दोनों स्वदेश लाँटे। योरप में जाने पर तुड्-ह्वान् का पूरा महत्व उन्हें माल्म हुआ। स्वदेश लौटने पर वे राजधानी चुड् किड् पहुँचे। तब चीन का अधिकांश भाग जापानियों के हाथ में था। चुड् किड् में च्यांग के मंत्रियों ने जब उनके सामने तुड् इतान जाने का प्रस्ताव किया, तो शाइ को मुंह मांगा वरदान मिल गया। लेकिन एक चीनी संभान्त कुल की कन्या तथा पेरिस में पली तरुणी में वहां जाने का उत्साह नहीं था। उसने यही कहा कि पहले जाकर देख आओ, तो में चलूंगी। शाङ् अपने तीन-चार सहायकों के साथ स्थानीय अधिकारियों के लिए च्यांग कोई-शेक का फरमान लेकर तुड् -ह्वान् के लिए स्वाना हुए। लन-चाउ से आगे प्रायः हजार किलोमीटर की यात्रा खच्चरों, घोड़ों या बेंलगाड़ियों से करनी पड़ी। रास्ते में ही आटे-चावल का भाव मालूम हो गया। खाद्य सामग्री वैसे भी यहां सुलभ नहीं थी, पर यह तो द्वितीय महायुद्ध का जमाना था। जैसे तेंसे कई इफ्तों बाद वह तृंद्-ह्वान् की गुफाओं में पहुंचे। तृंद्-ह्वान् करने के अधिकारियों ने च्यांग काई-शंक के फरमान को जितने गाँर से पढ़ा, उतना उसके अनुगार काम करने के लिए उत्साह नहीं दिखाया। तुड्-ह्वान् कस्वा १६-१८ मील दूर था। यदि वहां रहना होता, तो भूखे मरने की आवश्यकता न होती। पर उन्हें तो जंगल में डेरा डालना था। शाड् महाशय कह रहे थे कि उस समय की भूख और कठिनाइयों को वताना संभव नहीं है। अधिवारियों से कोई सहायता नहीं मिली। सोंभाग्य से गुहा के पास तथा गुहा से सम्बद्ध चार लामा रहते थे। लामा वैसे तिब्बती भिक्षुओं को बहते हैं। मंगीलों के वक्त में यहां तिब्बती लामा रहते होंगे। पर अव तो शताब्दियों से चीनी लामा ही यहां रहते हैं। वह जाति और भाषा दोनों से चीनी हैं, पर प्जा-पाठ तिब्बती पुस्तकों के आधार पर करते हैं। पौशाक भी उनकी तिब्बती

लामाओं जैसी है। च्यांग काई-शंक जापानियों के साथ कहीं भी डटकर मुकाबला करने में सफल न हुआ। १६४२ में अमरीका की सहायता उसकें पास पहुंच रही थी, सेना भी उसने बहुत भतीं की थी, पर उनका इस्तेमाल वह जापानियों से लड़ने की अपेक्षा चीनी कम्युनिस्टों को धिरावे में रखने के लिए कर रहा था। तुड्-ह्वान् करने में भी उसकी सेना मोंजूद थी। सेना की उच्छ खलता का तो इसी से प्रमाण मिलेगा कि बेचारे ताउ साधु को वेकसूर उन्होंने मार डाला।

. शाह् महाराय और उनके साथियों का जीवन दुस्सह हो जाता, यदि यहां के लामाओं ने उनकी सहायता न की होती। वतला रहे थे कि "उनके पास खानं-पीनं का सामान वहुत भरा पड़ा था। हर पर्व-त्याहार के समय यहां मेला सा लग जाता था। नर-नारी पूजा और मनौती के लिए हजारां की संख्या में पहुंचते थे। खादा-सामगी ही नहीं, मुर्गी मुर्ग, दुम्बे और पैसों का चढ़ावा चढ़ाते थे। वह इतना होता था कि तीन-चार लामा दो-तीन पंसाल भी खाकर समाप्त नहीं कर संकते थे। हमारी स्थिति को जानते ही भोजन की ओर से उन्होंने हमें कुछ निश्चन्त सा कर दिया।" लामा अब दो ही रह नये हैं। उनमें से एक गृहस्थ दनकर गृहा की मरम्मत के काम में लगा हुआ है। अगल-वगल के चीनियों में धर्म के प्रति अब उतना उत्साह नहीं रह गया है। पहले वे बीमार लामा के मंत्रों और गुहा मन्दिरों • की दया से रोगमुक्त होना चाहते थे। अब वे जगह-जगह स्थापित अस्पतालों में जाते हैं। बेकारी, गरीबी से त्राण पाने के लिए अब उन्हें देवता की आवश्यकता नहीं हैं, क्योंकि चीन में मनुष्य काम को नहीं ढूंढ़ रहा है, बिक काम मनुष्य को ढूंढ़ रहा है। सोलह वर्ष वाद आज तुह्-ह्वान् के लामाओं की वही स्थिति हुई होती, जैसी १६४२ में शाड़ महाशय की हुई थी। कारण कि उनके धनागम के स्रोत अब दन्द हो चुके हैं। पर सरकार बड़े लामा का पचास युवान (सा रुपया) मासिक तथा गर्मी-जाड़ के कपड़े देती हैं। छोटे लामा को अपने मठ के खेतीं से जरूरत से अधिक आमदनी हो जाती हैं। यहां की नाखें (नासपादियां) देखने में वेशर्म मालूम होती हैं, क्योंकि पेड़ों में पत्ती से अधिक फल लगे हुए थे। लेकिन खाने पर मालूम हुआ कि कश्मीर की नाखें भी इनके सामने कुछ नहीं हैं।

, कुछ मास वाद इधर की रोना का जनरल शाहर महाशय के प्रदेश हानः माड् का आदमी निकल आया। उससे परिचय हो नाने के वाद उनकी आर्थिक कठिनाइयां ही नहीं दूर हो गयीं, बल्कि गृहा के प्रांगण से बालू इटाने के लिए उसने राकड़ों सिपाही भेज दिये। शाहर वह उत्साह से अपने काम में लग गये। वह मुख्यतः चित्र और मूर्ति के पंडित हैं। अब एक सुशिक्षित गुसंस्कृत विद्वान होने के नाते उन्होंने इतिहास को भी पढ़ने का गंभीर प्रयत्न किया। अपने तीन साथियां के साथ सात मास की कठिन तपस्या का अन्त हो चुका था। उनके आने के कुछ ही समय पहले साउ-हवाहर साधु को चीनी सीनिकों ने मार हाला था। यह वही ताउ भिक्षु थे, जिन्हें एक गृहा की मरम्मत करते समय एक छोटी सी कोठरी का पता लगा, जो तालपत्र और कागज के सैकड़ों गून्थों तथा वहुत से अनमील चित्रपटों से भरी हुई थी। स्टाइन को पहले खबर मिली और वह तुड्-ह्वान् पर्दुचर्कर बहुत सी चीजों को हथियाने में राफल हुआ। फिर फ्रेंच विद्वान पेलियो पहुँचे। उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धोया। खाने की कुछ सुविधा हो जाने पर भी शाहर महाराय अपने वनाये चित्रों को वेचकर अपना खर्च चला सकते थे। सौनिकों ने जहां वालू हटाने का काम किया, पहां वृक्षां के लगाने में भी हाथ बंटाया। कुछ वर्ष तक पत्नी यहां नहीं आयीं। १६४६ में कम्युनिस्टों का शासन स्थापित हुआ। ये शाहर महाशय की हर तरह से सहायता करने के लिए तेयार थे। तुड्-ह्वान् की अनमील कृति का मूल्य उन्हें मालूम था। अंत में शाहर की पत्नी भी आ गर्थों। यद्यपि वह भी चित्रकला की पंडिता थीं, पर तुड्-ह्वान में क्षेत्रल कलाकार नहीं रह सकता। इस निर्जन वयावान में न कहीं सिनेमा था, न क्लव, न संगीत और नृत्य का सुभीता। पत्नी पौरिस की बन चुकी थी। उन्होंने अन्त में प्रस्ताय किया। कि मुक्त में और तुइ इवान में से तुम्हें एक को पसन्द करना होगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि शाहर किसी मूल्य पर भी तुहर ह्यान छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। पत्नी अपनी एक लड़की और एक घेटे को छोड़कर चली गंची । पूजी उस वक्त किसी विद्यालय में एक रही थी। वहां से उसे हटाना पड़ा। चित्रकार पिता की पुत्री थी, अतः चित्र की और उसकी स्वामायिक रुचि थी। एक अमरीकी महिला ने यह देखकर सहकी को

विशेष शिक्षा के लिए अमरीका ले जाने की इच्छा प्रगट की। १६४० से १६५० तक वह अमरीका में रही। फिर स्वदेश कॉटी। आजकल पेकिंग में वह किसी विशेष पद पर काम कर रही हैं।

ः अक्तूबर १९४६ में कम्युनिस्टों का शासन यहां किस तरह स्थापित हुआ, उसके वारे में शाहर महाशय बतला रहे थे-कम्युनिस्ट सेना को यहां लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनके आने की खबर सुनते ही शत्रु भाग खड़े हुए। धनी सुखी थे। गरीव भूख और सदी के मारे मेर रहे थे। घोड़े की लींद के धुएं में स्त्री-पुरुज जायः रात में नंगे पड़े रहते थे। कम्युनिस्टीं के आने पर धनी लोग वड़ी बड़ी भेंटें लेकर उपस्थित हुए। किसी को मारने. की आवश्यकता नहीं थी। अगले साल भूमि-न्यवस्था में सुधार किया गया, ्र जिससे गरीबों की अवस्था में भारी परिवर्तन हुआ। शाङ् महाशय कलाकार आर विद्वान हैं, पर साथ ही चीनी राष्ट्र और संस्कृति के अनन्य भक्त भी हैं। इस नाते कम्युनिस्ट न होने पर भी अच्छे कार्या को देखकर उनके हद्य में कम्युनिस्टों के प्रति श्रद्धा बढ़ती गयी। तुड्-ह्वान के लिए उन्होंने क्या नहीं किया? उनकी वर्तमान पत्नी भी चित्रकला और मूर्तिकला में पार नत हैं और साथ ही अपने पति की तरह ही तुह्-ह्वान में भक्ति रखती हैं। चीन में हर जगह आगन्तुक से कोई सलाह मांगने का रिवाज है। मैंने कहा-यहां १,००० वर्ष पुराने कितने ही स्ती-पुरुषों के चित्र और कुछ मूर्तियां भी हैं। उनसे वैशभूषा के साथ नम्ने तेंगार किये जायें। मुभे क्या मालूम शा कि शाह् की पत्नी दर्जनीं एसी मूर्तियां तैयार कर चुकी हैं। उन्होंने वही प्रसन्नता के साथ अपनी कृतियों को दिखलाया।

शाह् महाशय का प्रति दिन घंटों साथ रहा। उन्होंने तुह् ह्वान को समभने में बड़ी मदद की। गृहाओं में थाड़ कालीन (सातवीं शताब्दी) कला की महत्वपूर्ण भांकी विशेष रूप से मिल जाती हैं। १०३ नम्बर की गृहा में बुद्ध की प्रतिमा सुन्दर हैं और भिति चित्र में विमलकीित का प्रसन्नमुख अत्यन्त दर्शनीय हैं। आठवीं नावीं शताब्दी वाली ११२ नम्बर की गृहा के भिति चित्र भी अद्भृत हैं। ६८ नम्बर की गृहा दंचवंश कालीन (हमारे यहां के गृप्त काल की) हैं। इसमें भीतरी दरवाने के वाथीं और राख और दरवारियों का चित्र हैं। चीन के ये शासक हुई थे, जो धीरे धीरे चीती

वन गर्च। ६१वीं गुफा सुड् राजवंश के सामन्त साइलों ने बनवायी थी। इसमें उसके सारे परिवार का चित्र अंकित हैं। गुहायें बनाने वाले सभी एक समान धनी नहीं थे। जो अधिक सम्पन्न था, वह बड़े कुशल कलाकारों को नियुक्त करता था। पर थाड् काल हमारे यहां के गुप्त काल के समान था। राज्यों और बड़े सामन्तों की गुहायें अधिक बड़ी हैं। सातवीं सदी (पाड् काल) में १६वीं गुफा बनायी गयी थी। प्रवेश द्वार के भीतर दाहिनी और की दीवार में वह छोटी (१७वीं) गुहा थी जिसमें ग्यारहतीं शताब्दी में पुस्तकों और चित्रों को छिपाकर एसे वन्द कर दिया गया था कि बाहर से निरी दीवार दिखाई पड़ती थी। यह कोठरी प्रायः अठ फुट लम्बी, छे फुट चाँड़ी और आठ फुट कंची थी। उसकी दीवारों में थाड् कालीन सुन्दर रखा चित्र अब भी दिखाई देते थे। १६ नम्बर की गुहा विशाल हैं। कहीं कहीं बाद के लोगों ने भी पुराने चित्रों को धूमिल देखकर उन्हें पुनः अंकित करने या नये चित्र बनवाने की कोशिश की हैं। सांलहवीं गुहा में मंगोल काल में भित्ती के जपर सहस्त्र भुज अवलोकितेश्वर का चित्र इसी तरह बनाया गया।

सर्वरे के दर्शन कृत्य को समाप्त कर हम लाँटे। फिर हमने यहां के छोटें से म्यूजियम को देखा। अनेक मूर्तियां, शिलालेख और कितनी ही पुरानी पुस्तकों दो कमरों में सजाकर रखी थीं। वहीं पर दृढ़ काले पत्थर पर छठी शताब्दी के संस्कृत शिलालेख को देखने का साँभाग्य प्राप्त हुआ। यह पुड़्-ह्वान नगर से छी किलोमीतर दूर मिला था। शिला खंडित हैं। अक्षर सुन्दर पर सूक्ष्म हैं। साथ में चीनी अक्षरों में भी शायद वही बात लिखी हुई हैं। जल्दी-जल्दी में लेख का पढ़ना संभव नहीं था। शाड्- महाशय ने उसे कागज पर उत्तरवाकर दे दिया।

अपराहन में फिर हम गृहा देखने में लगें। उत्तरबेई काल (४२८ ईसवी) की गुफारों और मूर्ति चित्र सबसे पुराने हैं। थाड़ कालीन कला का साँन्दर्य उनमें नहीं हैं, बल्कि वे आदिम कृति हैं और उनकी अकृत्रिमता तथा ताजगी स्वयं लुभावनी हैं। दीवारों पर चित्रांकित करने से पहले पुआल मिली मिट्टी का प्लास्तर किया जाता था। बद्यपि यह सीमेन्ट या चूने की हरह मजबूत नहीं था, लेकिन यहां के लिए वह काफी टढ़ था। ६५वीं गृहा मंगील काल की हैं, जहां छैं भुजाओंवाली प्रज्ञा पारमिता चित्रित हैं। ६६वीं गृहा

थाहर् काल की हैं। यह बहुत विशाल हैं। इसमें स्थापित तों तीस मीतर कें जी बुद्ध प्रतिमा तुह्र हवान् की सबसे बड़ी मूर्ति हैं। बुद्ध कुसीं में बेंटें हुए हैं। ६७वीं गृहा पंचवंश-कालीन अर्थात पुरातनतम हैं। इसके भित्ति चित्र सुन्दर हैं। युह्त छोटी हैं।

शाह् कालीन गृहायें अधिक विशाल हैं और कला की द्रिट से सुन्दर भी। इस काल की १४८ संख्यक गृहा में पन्द्रह मीतर लम्बी बुद्ध की निर्वाण प्रतिमा हैं। इसमें भित्ति चित्र के अतिरिक्त सेंकड़ों भिक्षुओं और दूसरों की मूर्तियां भी हैं। टूटे सिर और हाथ बतला रहे थे कि मुसलमानों का पहां प्रहार हुआ था। खंडित अंगों को फिर से बनाने की कोशिश की गयी, पर उनमें वह सफाई नहीं आ सकी। दक्षिण और अंतिम गृहा १३१ नम्बर की हैं। इस गृहा में कितने ही सामन्तीं और मंत्रियों की मूर्तियां हैं।

उस दिन शाम को हम लामा मठ में गये। लामा तन्जिन् सम्ह् की आयु ८७ वर्ष की हैं। जब वह वारह वर्ष के थे, तो यहां आकर भिक्षु बने थे। तुइ ह्वानू में भिक्षुओं की संख्या कभी अधिक नहीं रही। मैं ने पूछा, आपके बाद कान इस स्थान को संभालेगा। उन्होंने दूसरे भिक्षु का नाम लिया। पर वह भी साठ वर्ष के हो चुके थे। अब भी प्रधान भिक्षु को भाशा हैं कि कोई तरुण शिष्य होने के लिए आयेगा, पर चीन के तरुणों की वर्तमान मनोवृत्ति उसके अनुकूल नहीं हैं।

२२ रितम्बर को आसमान में बादल दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन वह सोगों में किसी तरह की आशा का संचार नहीं कर सकते थे। लोग समभतं हैं कि ये केवल दिखाक वादल हैं। इस सारे साल यहां वर्षा की बूंदें नहीं पड़ीं।

नाश्ते के बाद फिर हम गृहा की और चले। चीन में चाय का कोई विशेष स्थान खानपान के रूप में नहीं है। वह तो पीने के गरम पानी का काम देती हैं। हम २८ नम्बर की गृहा में पहुंचे। भारत और तिब्बत में कभी भी गृह की मूर्ति मूंछों सहित नहीं दिखांई पड़ती। पर यह मूर्ति मूछन्दर थी। संचालक ने बताया कि यहां की एक मूर्ति को स्टाइन उड़ा हो गया। इस प्रदेश को चीनी भाषा में ली-युवान कहते हैं। इसका अर्थ है नासपातियां (नाखों) का उद्यान। तुइ ह्वान् की नासपातियां इसका

समर्थन कर रही थीं। तिब्बती भाषा में इसका नाम ली-युल हैं। इसका अर्थ हैं कांसे (धातु) का देश। ली शब्द का दोनों भाषाओं में भिन्न-भिन्न अर्थ हैं। नवीं शताब्दी में कुछ समय के लिए सारे सिह्-क्याह् पर तिब्बत शासन था। यह तो हो नहीं सकता था कि तिब्बती बोद्ध शासक तृह्-ह्दान् की पवित्र भूमि की उपेक्षा करते। उनके समय में दस से अधिक गृहायें बनायी गर्यो। लेकाक, गृहवेडल, स्टाइन, पेलियो आदि ने तृह्-ह्दान् और मध्य एशिया की सामग्री पर जो प्रतकें लिखीं, उनका शाह्- महाशय ने वह प्रयत्न से संगृह किया हैं। वस्तुतः तृह्-ह्वान महीनों देखने और गढ़ने का स्थान हैं। तो भी दो-हाई दिन में हमने उसके दर्शन का सुख मान्त किया।

२२ तारीख को चार बजे संचालक मंहाशय हमें नुह्-ह्वान नगर में लें गर्थ। वह यहां से १८ किलोमीतर पर हैं। पुराने नगर का ध्वंसावशेष मुख्य सड़क के किनारे पहले ही पड़ता है। रास्ते की भूमि मरुभूमि जेंसी विशाल श्री, यहापि वह वालू की भूमि नहीं थी। उसमें जहां तहां स्तूपाकार मिट्टी के छोटे नड़े चवूतरे विख्लाई पड़ते थे। संचालक महाशय ने बताया कि ये सभी प्राचीन काल की क्यू हैं। इस प्रदेश का इतिहास अतीत के गर्भ में विलीन हैं। चीनी इतिहासकार जयतब इसका कुछ उल्लेख जरूर करते हैं, पर उनसे अधकार दूर नहीं होता। इन क्यू में कोई ईसवी सन के आरंभ की भी हो सकती हैं। वह वे थे जो मंगोलायित जाति के नहीं थे। ये उस समय के जीवन के बारे में वहुत सी वार्त बता सकती हैं, क्यों कि उस काल में शर्क और पुराने घुमन्तु सरदार जीवन की बहुत सी सामगृि के साथ ठाट-बाट दफनाये जाते थे।

निर्जल भूमि में जल पहुंचांकर आवाद करने का प्रयत्न दिखाई दे रहा था। खेतों में मिस्री कपास खड़ी थी। मुक्ते तो खगल आता था, यहां तरकूजों की भी खेती होनी चाहिए। वर्तमान तुड़ ह्वान नगर की आवादी दस हजार हैं। कितने ही घर गिरे पड़े हैं, जिनसे मालूम होता है कि नगर पहले और यहा रहा होगा। अब तो जरूर बढ़ेगा। रेल यहां से दो खाई साँ विलोमीतर दूर से जा रही हैं, पर चीन के एक बहुत समृद्ध तेल क्षेत्र चेंदम , तक के लिए पास से रेल की नापी हो चुकी है, जो जल्दी ही वन जायेगी। फिर तुड् ह्वान में व्यड़े के कारखाने बन कर रहेंगे। यहां की आबादी मुख्यतः चीनियों की है, पर कुछ उईगुर (तुर्क) परिवार भी रहते हैं। दोनों के चेहरे-मुहरे एक से होते हैं। कॉन चीनी है और कॉन उईगुर, यह बतलाना मृश्किल है। पर हमारे साथी एक चीनी भन्नजन कह रहे थे कि हम् वत्तला सकते हैं - उइगुरों का रंग ज्यादा सफीद होता है। वस्तुतः इधर के चड़गुर शकों और तुर्कों की सम्मिलित सन्तान हैं। शक तो पीले बालाँ वाले और अत्यन्त गोरे होते थे। इसलिए उइगुरों का अधिक गोरा होना स्वाभाविक है। कस्बे की कई सड़कें दूकानों से भरी थीं, जिनमें हर तरह की सामग्री सजाकर रखी हुई शी। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इन द्कानों में से कोई वैयक्तिक नहीं थी। पेकिंग से बहुत दूर यहां भी किसी नर-नारी या बच्चे को मैं ने नंगे पैर नहीं देखा। आधिक तल कितना ऊचा वठा है, इसकी जानकारी मैं चीन में जूते से ही किया करता था। नगर के अहि थिगृह में हम थोड़ी देर के लिए ठहरे। उसी के आंगन में दी साँ तरुणियां जमा थीं। सब कम्तून से सम्बद्ध थीं और किसी सभा-सम्मेलन में आयी थीं। आंगन के एक छोर पर हाई स्कूली के लड़के लड़ कियां लाँह बज्ञ में लगे हुए थे। १६४८ का उत्तरार्ध चीन के लिए लाह-यज्ञ का समय था। साल के अन्त तक सन १६४७ के ४२ लाख टन फारेलाद को १ करीड़ ६ बाख टन फॉलाइ में परिणत करना था। तुड् ह्वांन केंसे चुप रह सक्ता था। लौटते वक्त हमने देखा कि रवर टायर वाली गदहे-बोड़ी और खच्चरों की गाड़ियां सें कड़ों की तादाद में धुनों से भरी हुई गुहा के सामने से निकलकर जा रही थीं। एक चूल्हे को लड़केलड़ कियां इंटों से तथार कर रहे थे। कुछ दूसरे तारकोल के वही पीपों के भीतर हीटी लगाकर चूल्हा बना रहे थी।

हमारी प्यास चाय से बुभ नहीं सकती थी। इस लिए एक बड़ा तरयूजा लांचा गया। हमें किताब की दूकान देखनी थी। इसी महीने से रोमन लिपि में पढ़ाई प्रारम्भ हुई थी। अभी पहली ही कक्षा में उसे तिया गया था। में ने पेविंग में प्राइमर खरीदने की कोशिश की, पर जवाब मिला कि इस उस स्कूलों की मांग पूरी नहीं कर ली जायगी, तब तक बाहरी आदमी को नहीं दी जा सकती। यहां मुभे वह आसानी से मिल गयी।

२३ सितम्बर को हमने भोजन के बाद साढ़े सात वर्ज प्रस्थान किया। से

ही दिन में तुड् ह्वान हमारे घर सा परिचित्त हो गया था। उसे छोड़नं में दुख हो रहा था। जीप साठ किलोमीटर प्रति घंटे दाँड़ रही थी। सवा चार घंटे बाद नामन नामक नये कस्बे में भोजन और विशाम के लिए ठहर गये। यहां एक-मंजिला विशाल अतिथिशाला थी। नहरों के लिए जो वढ़े पैमाने पर प्रयत्न हो रहा था, वह रास्ते में देखने को मिला। पांच वजे हम च्यू-छाड् के होटल में पहुंचे। रात के रहने का प्रवन्ध हवाई अड्ड के होटल में था, इसलिए हम वहां चले गये।

च्यू-छाड् इस निर्जन भूमि में ४० हजार आयादी का नगर है। उसे भी देखने की इच्छा. हो सकती थी, पर पहली अक्तूबर को चीन का राष्ट्रीय महोत्सव देखना अत्यावश्यक था। बीच में लो-याड् भी देखना था। इसलिए इच्छा को संवरण करना पड़ां।

२४ सितम्बर को १ वडकर २० मिनट पर हमारा जहाज उड़ा। उसमें उरुमची और हामी से आने वाले मुसाफिर भी थे। ४००० मीतर (१३-९४ हजार फीट) पर वह उड़ रहा था। इसलिए काफी ठण्ड थी। पाने तीन घन्टे बाद हम लनचाउ में उतरे। आज विमान अनिश्चित सा था, इसलिए स्वागत करने वाले कुछ देर से आये। नहाने की इच्छा बलवती थी, लेकिन होटल के स्नानकोष्ठक में पीतगंगा का जल आ रहा था, जो दरराती मिट्टी से भरा था। मैंने उसी से स्नान किया। शरीर कुछ धूसरित तो हो गया होगा, पर पीतगंगा का जल भी मेरे लिए गंगाडल के समान ही पवित्र था।

यहां से सिआन के लिए विमान का टिकट लिया जा चुका था। २५ सितम्बर को कुछ अन्धेरा रहते छैं बजे ही हम अड्डं पर पहुंचे। हर अड्डं पर विमान की पूरी परीक्षा करनी पड़ती हैं। विमान कुछ विगड़ा हीख पड़ाँ। अधिकारियों ने मरम्मत करने की कोशिश की। सवा घन्टं तक हम प्रतीक्षा करते रहे। रेल से जाने की इच्छा नहीं होती थी, क्यों कि यहुत समय लगता। मन कहता था—आखिर जो पूर्जा यहां ढीता है, वह च्यू-छाड़् में ढीला ही रहा होगा, क्यों न उसे चालू कर देते। पर विमान-चालक मुसाफिरों की तरह बेपरवाह नहीं होते। चीन में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसीलिए वहां उत्तनी दुर्घटनाएं नहीं होतीं। सवा बंटे वाद निराश होकर हम होटल लोट आये। रेल से जाने के स्वा कोई चारा

नहीं था । रेल में भी अगर टिकट नहीं मिलता, तो जा नहीं सकते थे। पर मेहमान होने से उसका इन्तजाम आसानी से हो गया। ट्रेन रात को ६ वजकर ४० मिनट पर जाने वाली थी। अब हमारे पास दिन भर का समय था, जिसका सद्पयोग करना आवश्यक था।

# पश्चिमोत्तर ग्रन्पजातिक कालेज

यहां की एक विशेष संस्था थी, जिसकी स्थापना १६४६ में हुई थी। इसमें आम्दो (दिव्वती), हुई, मंगोल, उइगुर, हस्साक (कजाक), तातार. चजनेक, सीर्वेड्-, ताखुर, तुड्-शान्, चू-कू, पी-आर, साला, थो-जो, मंचू और हान-१६ जातियों के तरुण पढ़ते हैं। अम्दो (तिन्दती) की सबसे अधिक संख्या है। उनके १२०० बालक (४०० बालिकायें) यहां हैं। हुई २००, उइगुर २००, उजबैक २०, हान ४०० विद्यार्थी हैं। सब मिलाकर ४२०० छात्र हैं। प्रान्तों के हिसाव से शान-सी, शेन-सी, कान-सू, छिड्-हें, निड्-श्या प्रान्तों के विद्यार्थी हैं। २०० कमी (२० स्त्रियां) यहां पढ़ाने का काम करते हैं। १६४७-४८ में इसपर डेड़ लाख युवान खर्च हुआ था। भांजन, शिक्षण, सभी मुक्त हैं। यहां कम से कम अपर प्राइमरी पास लड़कं लिये जाते हैं। पिछड़ी जातियों में शिक्षा की कमी को देखकर अधिक उम् के लड़के भी ले लिये गर्ये हैं। इसलिए छात्र १४ से ४० वर्ष तक के हैं। संचालक मा-क्वो-तृह् २६ वर्ष के तरुण हैं। उन्होंने संस्थान दिखलाया। तिमंजिले सीमेन्ट के बने, साफ सुथरे बहुत से मकान हैं। अनेक छात्रालय और भोजनालय हैं। विद्यार्थियों की रुचि देखकर जातियों के अनुसार भोजनालय षने हैं। गर-मुस्लिम जातियां यदापि खाने में विशेष निर्वन्ध नहीं मानतीं, पर चीनी खाना तिब्बती लोगों को पसन्द नहीं ही सकता। न ही तिब्बती खाना चीनियों को पसन्द हो सकता है।

पढ़ाई सबरे साढ़े र बर्ज से ९२ वर्ज तक और दोपहर बाद २ वर्ज से ४ वजकर ४० मिनट तक होती हैं। चीन में घर में पाठ चाद नहीं किया जाता। स्वाध्याय का समय साढ़े सात बर्ज से रात के साढ़े नां वर्ज तक हैं। उत्पादक शारीरिक श्रम छात्रों और अध्यापकों दोनों के लिए अनिवार्य हैं। , पुरत्तकालय में भिन्न-भिन्न भाषाओं की २३,००० पुस्तकों हैं। १६४४ में नाट्यशाला बनायी गयी। इसमें १७०० दर्शक बैठ सकते हैं। सोने के लिए यड़े बड़े कमरे हैं। प्रत्येक में १६ छात्र रहते हैं। यहीं संस्थान के भीतर ही द्कानें, डाकखाना तथा बैंक भी हैं। गीत, नृत्य, अभिनय का अच्छा प्रबन्ध हैं। फिल्म भी दिखाये जाते हैं।

अम्दों के महान बिहार लवर इं का एक तरुण सोनम् (पुण्य) मिल गया। इससे तिब्बती बोलने की छूट हो गयी। वह तीन वरस से पहां गढ़ रहा था। अब वह अपने विहार लौटने वाला था। मैंने पूछा—वहां किस विभाग में तुम पढ़ते रहे? उसने कहा—तन्त्रविभाग में। मैंने सलाह विभाग में तुम पढ़ते रहे? उसने कहा—तन्त्रविभाग में। मैंने सलाह विभाग में प्राप्त अगर छन्ती (दर्शन) को पढ़ने में मन लगाना, वह अधिक उपयोगी है। सोनम् ने बतलाया कि दहां से वस हारा स्वरह् दो दिन में पहुंचा जाता है। किराया ७ युवान (१४ रुप्या) हैं। ल्हासा बाने में १६ दिन तगते हैं और किराया १२० युवान् (२६० रुप्ये) हैं। यह संस्थान बड़ी सुन्दर व्यवस्था के साथ अनेक पिछड़ी जातियों में नेता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। यह ऐसे स्थान पर स्थापित हैं, जहां अल्प-संख्यक जातियों की बड़ी भारी संख्या हैं।

फिर हम कन्स्-सिंह पो-पा-दवाइ (संग्हालय) देखने गये, जिसकी स्थापना १६५४ में एक माम्ली से घर में हुई थी। संचालक हू लो-फू पहले पिकड़ विश्वविद्यालय में अध्यापक थे। उन्हें यहां रहते १६ दर्ष हो गये। पागौतिहासिक और ऐतिहासिक पुसतत्व में उनकी विशेष दिलदस्पी हैं। उन्होंने बताया कि लनचाऊ नगर में नव-पापाण युग और ताम दुग की बस्तुएं मिली हैं और मिलती जा रही हैं। हमारे पास स्थान नहीं हैं, इस-लिए उन्हें बक्सों और कोठरियों में बन्द करके रखा गया है। म्यूजियम की विशाल इमारत बनने वाली हैं। दो कमरों में नवपाषाण युग के हथियार और मिट्टी के बर्तन प्रवृधित किये गये थे। ये हथियार ईसा पूर्व २००० की थें, और कुछ चीजें ईसा पूर्व २००० की। नवपाषाण युग के लिए पीतगंगा का मध्य भाग बहुत उपयोगी हैं। श्री हू ने आठवीं नवीं शताब्दी की हाथी रांत में उत्कीण एक सुन्दर कृति दिखाई। इसमें वाहर की तरफ अपेक्षा-कृत बढ़ी, पर भीतर सूक्ष्म मूर्तियां बनी थीं। दोनों को एक काल में एक ही

शिल्पी ने बनाया, इसमैं सन्देह हैं। कपरी म्रितयों में सुन्दरता, वेषम्षा अवन्ता की तरह हैं। भीतरी में वृद्ध की सुन्दर म्रियां हैं। आधा दांव ११ अंगुल लम्बा ४ अंगुल चाँड़ा है। प्रकाश नहीं था, इसलिए फोटो नहीं ले सका।

स्थितिर यो खोड़ और शू महाशय स्टेशन हमें छोड़ने आये। रात के

### रिसम्रान्:

रात को परिचित रास्ते ही से ट्रेन चली। सबेरे आसमान बादलों से विशा था। सिआन के पास वह कुछ कम हुआ। सर्व जगह से आ रहे थे। अब हमें गमीं मालूम हुई। सिआन में हम उसी होटल में ठहरे।

ं हमारे पास आधा ही दिन था। २५ को वह सबेरे ही यहां से लोयाहर के तिए रवाना होना था। ४ वर्ज हम संचार सम्बन्धी यंत्र बनाने दाला कारखाना देखनं गर्य। यह अप्रेंल १९५६ में बनना शुरू हुआ और फरवरी १६५८ में इसका उद्घाटन हुआ। यातायात के पांच प्रकार के वहीं वहां यंत्र यहां दनते हैं। अब चीन में यह अपने किस्म का एक ही कारखाना है। बाह् है में छोटे यंत्रं बनते हैं। विजली से सम्बन्ध रखने वाले वह वह वंत्रों, को यहीं बनाया जाता है। सितम्बर के महीने में ७००० वस्तूएं यभी थीं। , इस साल (१६५८ में) ७५ हजार बनने वाली थीं। कारखाने में साल साँ श्रीमकं और एक सी कर्मचारी काम दलते हैं, जिनमें ४० प्रतिरुत्त स्त्रिया हैं। साङ्ही में पहले इस तरह का कारखाना था, इसलिए वहां के वहत से दबर्बकार श्रीमक और कमी यहां काम करने के लिए आये। काम तीन पाली में होता है। , वंतन ४० से २४० युवान मासिक है। ८ विशाल वर्कशाव हैं। एक श्रीमक ने अपनी चंतुराई दिखाते हुए छी साँ पुर्ज बनाये थे। जरा भी गर्द न रहे, इसके लिए सभी कमरों को साफ रखा गया था। हमें भी नया जूता पहनकर भीतर जाना पड़ा। शाम को पांच वर्ज भोजन का समय है, इस लिए अधिकांश करकर रसीईखाने में चले गये थे। जो लड़ कियां मिलीं, वे उच्च विद्यालय में शिक्षा प्राप्त थीं। सभी कमरे तापनियंत्रित थे।

कारखाने से निकलकर कनकरों के घरों को भी देखा। विवाहितों व रहने के मकान एक तरफ थे। अविवाहित तरुणों और तरुणियों के रहने के लिए अलग-अलग मकान थे। नये मकान अधिक सुद्धप्रद थे। एव परिवार में तरुण पुरुष १०८ युवान मासिक कमाता था। उसकी मां, पर्तन और तीन बच्चे काम नहीं करते थे। उसे घर का भाड़ा तीन युवान मासिक देना पड़ता था।

जनता होटल सात-मंजिला है जिसमें एक हजार कमरे हैं। वह एक विशाल प्रासाद जैसा है। ऊपर की छत पर जाकर सारा नगर दिखाई देता है। उत्तर की और थाड्-कालीन प्रासाद थे।

## लोयाङ

२७ सितम्बर को सबेरे ६ वजकर ४० मिनट पर हमारी ट्रेन चली और ४ वजकर पन्द्रह मिनट पर हम लोयाङ् पहुंच गये। लोयाङ् चीन की सन्तरं पुरानी राजधानी है। इसे रवीन्द्र के राज्यों में कहा जा सकता है-"प्रथम प्रभात उदय तब गगने"। चीन जाति सभ्यता के क्षेत्र में यहीं अवतीर्ग हुई। परिचमी हान (ईराा पूर्व २०६-२४ ई०) यहीं से शासन करते थे। पूर्वी हान (२४-२२० ई०) के शासन में यह समृद्धि के उच्च शिखर पर पहुंचा था। उसके बाद भी कभी राजलक्ष्मी रूठती और कभी सन्तुष्ट ही जाती। चीनी सभ्यता, कला, साहित्य की दृढ़ नींव लांबाड्र में ही रखी गची, इसमें सन्देह नहीं। लोबाङ् ने ही सबसे पहले भारत के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित किया। पूर्वी हान समाट मिड् (४७-७४ ई०) ने रवप्न में एक सुदर्णमय पुरुष देखा। उनके एक दरवारी ने बतलाया कि यह परिचम के आधि को या कोता (बुद्ध) का रूप हैं। सम्राट ने तुरन्त गाँद भिक्षुओं और वाँद्व पुस्तकों को लाने के लिए तीन दूत भारत भेडें। उस समय संस्कृति, धर्म तथा कितनी ही हद तक भाषा में भी काश्गर का प्रदेश भारत की ही अंग था। प्राचीन खश जाति की सन्तानी काश्गर प्रान्त से करमीर आरे कुछ आगे तक रहती थीं। ये लोग पहले ही से बाँद धर्म में दीक्षित थे। संभवतः इसी रास्ते द्तमंडल गया। वह अपने साथ वं

भिक्षुओं काश्यप मातंग और धर्मरत्न को लेकर वहुत सी धर्म पुस्तकें 👾 सफेद घोड़े पर लादे ६२ ईसवी के आस-पास लोचाड् पहुंचा। काश्यप मातंग मध्यमंडल (उत्तर प्रदेश-बिहार) के रहने वाले हीनैयान साहित्य के पारंगत थे। वह दक्षिण भारत में भी धर्मप्रचार कर चुके थे। उनके साथी धर्मरतन भी मध्यमंडल के ही निवासी थे। दोनों भिक्षुओं ने चार गृन्थों का अनुवाद कर यहां बौद्ध धर्म की नीव रखी। वे खेत घोड़े पर धर्मगृन्थ ले आये थे, 🦠 इसलिए समाट मिड् ने उनके लिए जो विहार बनवाया, उसका नाम श्वेताश्व-विहार पड़ा। उस विहार के ६८ वरस के नायक भिक्षु स्स-रु स्टेशन पर हमें लेने आये थे। स्टेशन से हम अन्तर्राष्ट्रीय हांटल पहंचे। इसकी चौमंजिला इमारत १६५७ में वनकर तैयार हुई। कमरे स्बच्छ और मुन्दर थे, लेकिन इसे प्रासाद नहीं कहा जा सकता था। नगर की आवादी १९४९ में ९ लाख २० हजार थीं। ६ वरस नाद आज ४ लाख २० हजार हैं। हमारं यहां भी वहुतं से प्राचीन नगर हास की चरम सीमा पर पहुंच गर्यं हैं। हमार यहां उन्हें उज्जीवित करने की कोशिश नहीं की गयी हैं। मिर्जापुर ९८वीं सदी में एक बहुत ही समृद्ध नगर था। उसे पीछे ढकल कर कानपुर आगे चला गया। एक समय दुनिया का सबसे बड़ा नगर कर्नोंज अब करवा रह गया है। मथुरा की हालत कुछ ही बेहतर हैं। अयोध्या का ही विगड़ां रूप अवध है। पहले अयोध्या से फीजाबाद तक फीले नगर को अवध कहा जाता था। नवाव ने उसके एक वह भाग का नाग नदलकर फीजाबाद रखः दिया। वह अयोध्या से पृथक माना जाने लगा। अयोध्या हमारी सात पुरियों में हैं। पर उसके उठने की अभी कोई संभावना नहीं दीखती। हंमारी सातीं पुरियां ईसवी सन् की आरिम्भिक ६-७ ज्ञतान्वियों में भारत के सबसे वड़ी नगर, सांस्कृतिक और औद्योगिक केन्द्र थी। अयोध्या और मथुरा से भी गयी बीती हालत मायापुरी (हरद्वार) की है। काशी आरों की अपेक्षा कुछ बेहतर हालत में हैं। कांची (दक्षिण काशी) की भी हालत दूरी है। अवन्तिका (उज्जैन) मध्यप्रदेश की राजधानी वन जाती. तो उसके दिन लॉट आते। पर आंख के अंधीं को समकार्य कान ? उन्होंने लीजाकर भोपाल में राजधानी दनायी। वरोड़ों लगावर वहां इमारतें बनायी जा रही हैं। मालव भूमि की यह महिमा है, जो उसने अच्छे और

प्रचुर परिमाण में कपास पैदा कर वहां कपड़े की मिलें बनाने के लिए बाध्य किया। दूर तक फौला उज्जैन का ध्वंसावशेष जैसा है, वही हालत लोयाड़ की थी। मीलों चले जाइये, पुराने नगर के चिन्ह मिलते हैं। कम्युनिस्टों ने लोयाड़ को मृतसंजीवनी दे दी। सातवीं पुरी द्वारावती (द्वारिका) भी एक कस्वे से वढ़कर नहीं हैं। लोगों के धर्म भाव ने ही उरो एक तीर्थ के रूप में जीवित रखा है। पुरानी पुरियों को आजकल जीवित रखने का यही रास्ता है कि वहां वहें पैमाने पर उद्योग कायम किये आयें, कल-कारखाने वनाये चार्ये। इसी कारण लोयाड़ की आवादी ह वरस में २ लाख बढ़ गयी हैं।

### श्वेताश्व-बिहार

इसका नाम चीनी में पे-मा-स्स (श्वेत-अश्व-विहार) है। सबसे पहले इसी पुण्य स्थान के दर्शन की इच्छा मन में आयी। ले जाने के लिए विहार के महास्थितिर आ गये थे। ४ यजने के बाद हम कार से १२ किलोमीतर चल-कर विहार में पहुंचे। अधिकतर रास्ता खेतों और गांव में से था। खेतों में कहीं-कहीं उभरे हुए ककुद (सांड के डील) दिखाई देते थे। इनकी संख्या हजारों थी। मालूम हुआ, ये सब पुरानी कबूं हैं। धीरे-धीरे शहर अपनी परित्यक्त भूमि को फिर आत्मसात कर रहा है, इसलिए इन कबूं को खांलकर भीतर की पुरातत्व सामगूरी भी जमा कर ली जायेगी। अभी ही

श्वेताश्व-विहार हरे-भरे वृक्षों के भीतर चहारदीवारी से घिरा बहा सुन्दर लगता है। इसके भीतर तीन एकड़ से अधिक जमीन हैं। शारापास के गांव कंप्यून में सम्मिलित हो गये हैं। विहार के पास भी काफी खेत हैं, जो शब कंप्यून के अन्तर्गत हैं। महास्थिटर, उनके साथी तथा शिष्य नवीन चीन की प्रगति को वड़ी सहानुभूति और उत्साह के साथ देखते हैं। पुराने सूत्रों और विनयपिटक के एड़ने की और दिचारशील मिक्षुओं का ध्यान शिक जा रहा हैं। चीन में जवतव ऐसे भिक्षु भी पेंदा हुए, जो उत्पादक शारीरिक परिश्रम के समर्थक थे। हीनयानी भिक्षु ऐसा नहीं करते, क्यों कि "विनय" में उसका समर्थन नहीं हैं।

फाटक छोटा किन्तु सुन्दर है। भीतर घुसते ही दाहिने कोने पर काश्यप और वार्च धर्मरत्न (या धर्माण्य) की समाधियां गोल स्तूप के रूप में हैं। 🗸 इनका नीचे का भाग गर्ढ हुए पत्थरों और ऊपरी भाग हरित तृण से आच्छादित है। इस रूप में दह बड़े सुन्दर लगते हैं। सीधे आगे बढ़ने पर एक के पीछे एक कई मन्दिर आते हैं। विहार में ६ भिक्षु रहते हैं, जिनकी आयु ३४ से ७४ वर्ष तक की है। एक मन्दिर के दाहिने और वार्य पार्श्व मन्दिर में कारयप और धर्मरत्न की दो सुनहली मूर्तियां हैं। इनका निमणि मंगोल काल (९२२६-९२६८ ई०) में हुआ था। मंचू काल (९६४४-१६१९) में इन पर सौना चढ़ाया गया। काश्यप और धर्मरत्न के समकालीन न तो ये मन्दिर हैं और न मूर्तियां ही। पर उस समय की अक्षरांक्ति वड़ी-वड़ी इंटर्ट यहां मिलती हैं। यह कह कर साधारण भिक्षु ने भी जब हमें ईंट दिखलानी चाही, तो मालूम हुआ कि उनकी संस्कृति कितनी गहरी हैं। वे जानते हैं कि सांस्कृतिक वस्तुओं पूर्तियों, ईंटों का अध्ययन वह व उपयोगी है। हम देर तक मन्दिरों को देखते रहे। भिक्षुओं के रहने के कमरे भी हमने देखे। वे वहुत स्वच्छ और परिष्कृत थे। पाखाने-पेशाव की जगह अत्यन्त शृद्ध थी। मिक्खयों का वहीं नामीनिशान न था।

लाटित दक्त अधेरा हो गया था। मैं अपने २०४ नम्बर के कमरे में बाक्त विश्राम करने लगा।

## लोङ-मेन की गुहायें

चीन में पहाड़ काटकर बनाये सबसे अधिक गृहा मन्दिर लोड् मेन् में हैं। ये लोगाड़ से १२ किलोमीतर दूर हैं। २८ सितम्बर को हम नाइते के बाद वहां पहुंचे। गृहा के संचालक श्री मा सभी चीड़ों को समभते थे। उन्होंने बड़े उत्साह के साथ हमें सब दिखलाया। छोटी-बड़ी २९०२ गृहायें हैं, जिनमें १९०० इस तरफ और ४०० लो नदी के परले पार। दोनों पहाड़ों के बीच काफ़ी चीड़ी जगह में यह नदी बहती है। पानी इसमें वारहों मांस बहता है, यद्यपि डूबने लायक नहीं। लोगाड़ शहर के नाम में इस नदी की छाप है। दोनों और के पहाड़ और उसके पास की भूमि कोचलों से भरी

हैं। उनमें काम जोर से लगा हुआ था। लाँह यज्ञ का नारा इस सारी भूमि को मनुष्यमय किये हुए हैं। मालूम होता है, कोई मेला हैं। हजारों आदमी इधर से उधर घूम रहे थे। कोई कन्धे पर एक मन कोचला कांवर में डाले ले जा रहा था, कोई ९५ ही सेर टोकरी में ले जा रहा था। सभी काम में ज्यस्त थे। गर्मी प्यास लगाती हैं। गुफाओं को बनाते वक्त पहाड़ के चश्मों का खास तार से ध्यान रखा गया था। चश्मे आज भी शीतल स्वच्छ जल यहा रहे हैं। हमारे मित्र ठंडा पानी पीने से बाज रखने की बरावर कोशिश वस्तों थे। बतलाना चाहते थे कि बीमारी से बचने के लिए ही हम चीनी उदला पानी पीते हैं। यहां कोयला ढोने वाले कांवर या टोकरी चमीन पर रखकर चरमें के पानी को अंजुली से उसी तरह पी रहे थे, जैसे हिमालय के लोग। मैंने श्री चाक से कहा—देखिये, चीन के लोग भी शीतल जल का आनन्द लेना जानते हैं।

सारी गृहाओं को कोन देख सकता थां? मुख्य-मुख्य गृहाओं को मा महाराय ने दिखलाया। उत्तरी वेई (२८६-४२४ ई०), उत्तरी छी (४४०-४३९ र्इ०), पश्चिमी वेई (४२४-४४७), सुई (४८९-६९८) और थाह्- (६९८-६६० ई०) वंशां के समय में ये गुफायें वनीं। सबसे अधिक गृहायें उत्तरी वेर्ड़ और थाह् काल की हैं। इनकी संख्या क्रमशः १०२ और १६०० थी। तीसरी गृहा उत्तरी वेर्ड़ काल में बनायी गयी। इसमें धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा वाले वृद्ध की मूर्ति हैं। कुछ मूर्तियां छिन्न-मस्तक हैं। इनके सिरों को अमरीकी चुरा ले गर्य। गुफाओं की छतें कहीं अंडाकार और कहीं गोलाकार हैं। थांड्-काल में बनी पहली और दूसरी गृहायें अतिविशाल हैं। इनकी मूर्तियों के वक्ष और स्कन्ध बड़े सुन्दर गुप्तकालीन मूर्तियों जैसे हैं। पर मुख में वह लावण्य नहीं है। एक गुहा से दूसरी गृहा में जाते हम देख रहे थे कि लोग शकरकन्द खाकर शीतल जल पी रहे हैं। सबगे पड़ी गुहा थाड्-काल की है, जिसमें स्थापित नुद्ध की मूर्ति १७ मीतर ऊंची है। इसकी दाहिनी और खड़ी सारिपुत्र की मूर्ति अखंड हैं, पर वायी और मोद्गल्यायन की मूर्ति टूटी हैं। आगे की और पहले विशाल छत भी भी, जो अब गिर चुकी हैं। चारों महाराजाओं (देवताओं) की मूर्तियां भी अच्छी हालत में हैं। 🧴 इन गुफाओं में किसी समय हजारों भिक्षु रहते होंगे, पर अब उनकी

संख्या आधा दर्जन भी नहीं हैं। जहां तक गुहाओं की कला का सम्बन्ध हैं, उसकी और सरकार पूरा ध्यान दे रही है। श्री मा इसी देखरेख के लिए हैं।

लाँटते वक्त नगर से थाठ किलोमीतर द्र कुड्-कांनपू में लोयाङ् का संग्रहालय देखने गर्य। वारहवीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध राजभक्त वीर हुआ था। लोगों में राजभक्ति फीलाने के विचार से मिड्र समाट वाड्लिन ने यहां मन्दिर बनवाकर उसकी मूर्ति स्थापित करा दी। इसी का उपयोग अव म्यू जियम के रूप में हो रहा है। विशाल शालायें बैकार ही पड़ी थीं। चीन के पिछले ४,००० वर्ष के इतिहास की पुरातत्व सामग्री यहां जमा की गयी हैं। नवपाषाण और ताम युग के हथियार तथा मिट्टी के वर्तन क्रमशः सजाये हुए हैं। लोयाङ् पुरानी कवीं के लिए मशहूर है। नई इमारतों की नींव खोदते समय उनको भी खोदना पड़ता है। उन्हीं से तत्कालीन समाज पर प्रकाश डालने वाली विपुल सामग्री मिल जाती है। उन्हीं को यहां सखाया गया है। पेकिङ् के मिङ् प्रसाद की तरह यहां भी बड़े घोड़े के साथ एक कूचा वाले सवार की मूर्ति थी। मेंने संचालक का ध्यान इधर विशेषतार से आकृष्ट किया। इतिहास को देखने से मालूम होता है कि भारत ने चीन को वहुत कुछ दिया, पर चीन से लिया केवल रेशम और लीची और हाल में मूंगफली तथा चाय। पर वात एंसी मालूम नहीं होती। भारत में सामन्तवादी और तत्सम्बन्धी कला तथा संस्कृति का बहुत दिकास हुआ, वैसे ही चीन में भी हुआ। भारत में सारे देश का एक शासन यदि कभी हुआ तो वह सिर्फ मोर्च काल में। उसके वाद तौ सम्पूर्ण उत्तर या सम्पूर्ण दक्षिण का यदि एक शासन हो जाता, तो वही बहुत समभा जाता। हां, सांस्कृतिक एकता की भावना हमारे लोगों में वरावर रही है। चीन में सांस्कृतिक एकता ही नहीं, बल्कि राजनीतिक एकता की भावना सदा अतिप्रवल रही, वह वार बार स्थापित हुई। उदाहरणार्थ, छिन वंश (२२१-२०६ ई० पू०), पूर्वी हान (२४-२२० ई०), सुई (४८९-६९८), थाह् (६९८-६०७), सुङ् (६६०-९९२७), मंगोल (१२८६-रबेदर), मिड् (१६४४-१३६८), छिड् या मंचू ((१६४४-१६९९)। इतने दही विशाल देश पर जिसका एकळेत्र राज्य हो, वह सामन्त वंश विलासिता और विलास सामग्री में चरम उन्नति को क्यों न प्राप्त हो। रेशमी कपड़ा उन्हीं का आविष्कार था। जंगली कीड़ा इतना सुन्दर सूत्त नहीं खींच सकता था।

बेशभूषा में भी बहुत सी नयी चीजें यहां आविष्कृत हुई होंगी। चीन के पड़ोसी सामन्तों ने रेशमी वस्त्र की तरह अनेक चीजों को अपनाया होगा। मेरा ख्याल है, श्रृंगार के लिए हमारे यहां जो लाल विदिया स्त्रियों आर बच्चों को लगायी जाती है, वह चीन की देन हैं। गुप्त काल से पहले ऐसे प्रसाधनों का उल्लेख हमारे यहां नहीं मिलता। यदि ये चीन से आये, तो छ्वों में से मिली मूर्तियों में इनका अस्तित्व ढूंढ़ना पड़ेगा। सोभाग्य से ईसवी सन की आरम्भिक शताब्दियों की भी दहत सी मूर्तियां मिलती जा रही हैं. जिनका रंग भी सुरक्षित हैं।

अपराहन में हम ट्रेक्टर कारखाना देखने गये। यह चीन के सबसे वहें ट्रेक्टर कारखानों में हैं। १ अक्तूवर १६४४ से बनना आरंभ हुआ। १६४६ में इसमें ४,००० कमकर थे, १६४७ में ८,००० और १६४६ में १४,०००। अभी भी यह पूरी तौर से काम करने नहीं लगा है। १६४६ से उत्पादन बढ़ेगा। तब कमकर १६,००० हो जायेंगे। ४० अश्वशक्ति के १२,००० और १२० अश्वशक्ति के १०,००० ट्रेक्टर प्रति वर्ष यहां बनार्य जायेंगे। इसकी बनावट छाड ्छ न के मोटर कारखाने जैसी है। जहां परिवार सहित आधे लाख लोग बसते हों, वहां के मकानों की विशालता के बारे में क्या कहना ? चीन की प्राचीन राजधानी को कीरी उठाया गया, उसका नमूना यह कारखाना हैं। शहर से दहां तक बस्ती बढ़ती जा रही है। कुछ दिनों में यह शहर का ही एक अंग हो जायगा। मजदूरों के लिए रहने के मकान, विनोद शालार्य, द्कानें, शिक्षणालय सभी हैं। मजूरों का बेतन २० युवान से ११० युवान तक हैं। सबसे अधिक बेतन पाने वाला विशेषज्ञ २०० युवान पाता हैं।

रात को दो आपरा देखे। यह स्थानीय आपरा थे। एक सम्भान्त परिवार की कन्या ने पिता के विरोध करने पर भी अपने प्रेमी तरुण से विवाह करने में सफलता प्राप्त की, यह पहले आपरा का विवय था। अभिनय और वैश-भूपा सभी सुन्दर थे।



# राजधानी महात्सव

याहर् में शायद एकाध दिन और रहते, पर हमें पहली अक्तूबर का महोत्सव भी देखना था, जो साल भर में एक ही वार देखा जा सकता है। ट्रेन से चलकर २० सितम्बर के १९ वर्ज दिन में हम पेहिन्हर् पहुंचे। श्री वंद् स्टेशन पर आये हुए थे। अब तक शिह् चाउ होटल में हमें स्थान मिला था। लेकिन महोत्सव के लिए देश और विदेश के दर्शक बहुत वहीं संख्या में आते हैं। प्रयत्न करने पर भी उसमें स्थान नहीं मिल सका। अवकी छिन्नम होटल के २०४ नम्बर के कमरे में जगह मिली। यह शिह्-चाउ से भी वहा होटल है। यह दो कमरों वाला सूट था। यह इसलिए भी अवश्यक था कि पत्नी और बच्चे आ रहे थे। तार से झात

हुआ कि कमला को पासपोर्ट मिल गया है। अब यही उत्सुकता थी कि कव वे आयें और देखने का सम्मितित प्रोगाम बनाया जाये।

२० की शाम को महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रधान मन्त्री का भोज पेकिड् होटल में था। में भी निमन्त्रित था। श्री ली के साथ वहां गया। प्रधान मन्त्री चाउ एन-लाई अतिथियों के स्वागत के लिए देहली में छड़े थे। सबसे हाथ मिलाना, मुस्कराकर "केंसे हैं" कहना। यही शिष्टाचार था। हजार अतिथि थे। ज्यादा समय दे ही केंसे सकते थे? विशाल हाल में मेहमानों के बैठने के लिए मेजें सजी हुई थीं। हमारी मेज पर में, ली और एक और बाँद सत्पुरुष बैठे थे। पास में ईसाई मेहमान थे। भोज से ज्यादा नगर के अलंकार ने आकृष्ट किया। होटल भी अलंक्त था और यह महाशाला तो और भी। घंटे-डेढ़-घंटे तक भोज रहा और भाषण हुए। साढ़े आठ बजे हम होटल में लाँट आये।

#### पहली अक्तूबर

१ अक्तूबर का सबेरा हुआ। आसमान साफ था। महोत्सव और भी अधिक सफल रहेगा, इसकी संभावना थी। स्ड़क पर लोगों की भीड़ शीं। सभी जगह छुदिदयां थीं। लोग उत्सव मनाने में लगे थे। हपाँत्फुल्ल तरुण-तरुणियां, बालक बूढ़े सड़कों पर घूम रहे थे। पुलिस को नियन्गण करना कठिन हो रहा था। यद्यपि उत्सव ६ वर्ज शुरू होने वाला था, पर एक घंटा पहले ही जाकर अपना स्थान लेना था। कार कितने ही घूम-युमीए सस्ते से मिड्-प्रासाद के पास के एक बगीचे में खड़ी हजारों कारों में जा मिली। मिड्-प्रासाद के पास के एक बगीचे में खड़ी हजारों कारों में जा मिली। मिड्-प्रासाद के मुख्य द्वार की ध्यान-थान-मिन् (स्वर्शीय शांति द्वार) कहते हैं। इसके आगे दोनों पाश्वीं में सड़क के नजदीक बहती नहर के पास दो सीड़ीदार विशाल मंच हैं। विशेष अतिथियों को यहीं बैठाया जाता है। हमारा मंच वायीं और का था। हम एक घंटा पहले आये थे। जान पड़ता था, कुछ लोग हम से भी ज्यादा चुस्त थे, वह पहले ही था गर्च थे। मंच सुरक्षित था, पर सीड़ी पर स्थान सुरक्षित नहीं था। नाना जाति के लोग थे। रूसी भी थे, दूसरी योरोपीय जातियों के लोग भी थे, भारतीय भी

थे, पर हमारी जगह से हटकर। आठ वर्ज से दो वर्ज तक छैं घंटा खड़े या वैठे तमाशा देखना मेरे जैसे स्वास्थ्यवाले आदमी के लिए रुचिकर नहीं था। पर उत्साह में पांच घंटे तो मैंने खड़े खड़े बिताये। ६ वर्ज अध्यक्ष माओ प्रधान द्वार के अपने निश्चित स्थान पर आकर खड़े हो गये। कार्रवाई ठीक समय पर शुरू हो गयी। मास्को के लाल मैदान में मई दिवस शौर अक्तूबर-क्रान्ति के महौत्सव मैंने देखे हैं। यह मैदान उससे कम नहीं हैं। हमारे सामने के मकानों के ऊपर मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन और स्तालिन के बड़े-बड़े चित्र लगे हुए थे। थ्यान्-आन्-मिन् में माओ का बहुत बड़ा चित्र टंगा था, जिसके ऊपर ही इस बक्त वह स्वयं खड़े थे। जीदित महापुरुषों का चित्र उनके जीवन और प्रभुता के समय भी अधिक प्रदर्शित करना रूस की तरह यहां भी बहुत होता है।

पहले प्रतिरक्षा मन्त्री ने मेदान में आयी सेना का निरीक्षण किया.। फिर उन्होंने भाषण दिया। इसके वाद मैदान में मानवता तरंगित हो उठी। 🕬 सभी आर्ग की और बढ़ने लगे। नौ सेना, स्थल सेना और वायु सेना, सभी सैनाएं भाग ले रही थीं। आकाश में चीन के वने सीनिक जैट-विमान तीन-तीन की तिकोणी पांत में दोंड़ने लगे। टींक और शक्तिशाली तोपें भूमि को इहलाती गतिशील हुईं। ऐसा दश्य था, जिसे देखकर हरेक चीनी के खून में एक डिग्री तापमान जरूर वढ़ा होगा। यह सेनिक प्रदर्शन ही नहीं था, विल्क जीवन के हर क्षेत्र का प्रदर्शन था। कारखानों के मजदूर अपनी सबी ट्रकों में बैठे सामने से गुज़रे। कम्यून के किसान भी किसान और नागरिक सेना (मिलिसिया) के रूप में मार्च कर रहे थे। अन्य सीनिकां से जनमें अन्तर यही था कि वह किसानी पौशाक-वन्द गले के कोट और पौन्ट-में थे। उनके सिरों पर सफीद रूमाल या टीपी थी, हाथों में बन्दू की थीं। व्यायाम-प्रेमी नरनारी ट्रकों पर बीच-बीच में व्यायाम करते. नट-नर्तक उसी तरह अपनी कला दिखाते। वहां संक्षिप्त रूप में सारा चीन आ गया था। स्कूलों के लड़के अपने कण्ड़ों और व्यूह से कभी लाल-कमल सरोवर की तरह दिखाई देते और कभी सफेद कमल के। सफेद, काले, पीले, लाल, हरे सभी वर्णों से भूमि रंजित मालूम होती थी। उनके उत्साह का क्या कहना? प्रदर्शन में रवड़ के वड़े-बड़े गुलारे तो छूट ही रहे थे,

एक विकराल नाग भी गुन्बारों के सहारे आसमान में छोड़ा गया। जान पड़ता था, सींग और चार पैरों वाला चीनी नाग सचमुच ही इस देश की विजय का सन्देश आकाश में पहुंचाने जा रहा है।

दो बर्ज से थोड़ा ही पहले प्रदर्शन समाप्त हुआ। लोग लौटने लगे। नगर में मेला लगा हुआ था। लेकिन अभी सबसे बड़ा आकर्षण रात की आतिशवाजी थी। ली महाशय अपने तीनों छोटे-छोटे बच्चों और एत्नी के साथ हमें देखने के लिए ले गर्च। ली की दोनों लड़ किटों के सिर पर गोल टीका देखकर मुभे विचारमग्न होना पड़ा। उनके बच्चे असाधारण गारे और सुन्दर थे। उसपर वह लाल विन्दु सौन्दर्य को बढ़ाने वाला था। पर मेरे मन में खयाल आता था कि भारत का यह लाल बुंदा यहां कीरी आया। चीन में वाद्ध धर्म को स्वीकार किया गया, चित्र और बहुत सी वार्त भी उसने अपनायी, लेकिन सबको अपना रूप देकर। चीन की संस्कृति कोई दुटपूंजिया संस्कृति नहीं थी, इसलिए वह भारत की नकलची नहीं हो सकती थी। अपने देने लायक दिनों में भारत ने किसी देश की संस्कृति को अपने सम्पर्क से विगाइना नहीं चाहा। यह लाल विन्दी भारत से आयी, इसके मानने में दिक्कतें थीं। हमारा आदान-प्रदान १२वीं सदी में समाप्त हो गया, जनिक भारत में बौद्ध धर्म ही उच्छिन्न हो गया। फिर देने-दिवाने की बात नहीं उठ सकती थी। अगर यह लाल बिदिया भारत से आयी, तो किस शताब्दी में ? थाड्-काल अर्थात हर्षवर्धन और उसके दो शताब्दी पील के समय में? उस समय सारी दुनिया कला और विलास में चीन को शिरोमणि मानती थी। जब कोई भारतीय भूषण वहां की ललनाथीं ने स्वीकार नहीं किया, तो विविद्यों को क्यों स्वीकार करेंगी? गुप्त काल (धर्वी-६ठी सदी) के हमारे साहित्य में सिन्दूर-विन्दु का थोड़ा-थोड़ा उल्लेख शायद देखा जाता है। अरवंघीव (प्रथम शती) विशेषक का उल्लेख करते हैं। हो सकता है विदिया चीन ने ही हमारी महिलाओं को सिखाया हो। आजकल चीन में इसका रिवाज वहुत कम हो गया है। हां, चीनी कला के भक्त अपने बच्चों को इससे अलंकृत करते हैं। स्त्रियां कोई भी सिर में विन्दी नहीं लगातीं। पुराने काल के आपेश नाटकों में नायक के गौर ललाट पर भी अंगूठ के बराबर गोल बिन्दी लगती है। इससे जान

पड़ता है कि एक समय इसका बहुत प्रचार था। यह विचारणीय है। साँभाग्य से ईसवी सन की आरम्भिक शताब्दियों के कवा से बहुत ही सुन्दर, सु-अलंकृत मिट्टी लकड़ी की मूर्तियां निकल रही हैं। फेंसला उन्हीं के हाथ में हैं। यदि आरम्भिक चारों शताब्दियों में चीन में इनका रवाच खूब रहा, तो निश्चय ही हमने इसे चीन से सीखा। यही क्यों, हमने सामन्ती समाज के विलास की बहुत सी चीजें चीन से ली होंगी। हमारे सामन्त कभी निलेंप नहीं रहे। कुषाण-शक आर्थ तो उन्होंने हमारे राजाओं को पायजामा पहना दिया। गुप्त रिक्कों पर ऐसे चित्र मिलते हैं।

तीन ने बारुद का आविष्कार किया। मंगीलों ने उसे दमहें की तोगों से फेंक्कर शत्रुओं के दुर्गी और घरों में शाग लगाने का काम लिया। पिछे योरप में कांसे-पीटल की तोप ढालकर उसे एक भयंकर अस्त तोप का रूप दिया। बावर की सेना से भारतीय सेना पांच-एना अधिक थी, लेकिन तोगों के सामने वह घास-मूली की तरह काट दी गयी। चीन उपनी बारुद का तमाशा (आतिशवाजी) हवार बरस से दिखाता आया है। शाज तो आतिशवाजी सभी उगह है। पर, चीन में वह अधिक कलापूर्ण है। शाए-मान में पहुंचकर रंग-विरंगे प्रकाश के फूलों का छिड़काव तथा दूसरी आकृतियां वह सौम्य भाव को प्रदर्शित कर रही थीं। ९० बजे तक वह चलती रही। मुंभे यही अफसीस ही रहा था कि जया-जेता उसे देखने से वंचित रह गये।

दूसरी अक्तूबर की पेट में गड़बड़ी माल्म हुई। डाक्टर ने कहा किसी कीटाणु की फसाद नहीं है, यह प्राकृतिक विरेचन हैं। उसी दिन शाम को मिड़्सम्गट की कब खुदाई की दश्य फिल्म में देखा। कैसे कृतिम पहाड़ के भीतर धुसकर दीवार के सहार दरवाजे को ढूंडा गया? कैसे उसे बिना क्षांति पहुंचाये खोला गया और भीतर के कमरों में २०० वरस पहले रखी हुई चीजें कैसे दिखाई पड़ीं? इस सबको संष्ट दिखाया गया था। सिर्फ समृट के शव का मुंह नहीं दिखाया गया था। माल्म हुआ ये वस्तुएं मिड़्फ़ासाद में प्रदक्षित की गयी हैं। वहां जाने के लिए बल्दी नहीं थी, क्योंकि ऑखिर कमला के अने पर फिर हमें मिड्फ़ प्रासाद देखना था।

🥠 ४ अक्तूबर को हम यातायात उद्योग की राष्ट्रीय प्रदर्शनी देखने गये। सोवियत ने अपनी प्रदर्शनी के लिए एक कलापूर्ण विशाल इमारत बनायी थी, जो अब चीन सरकार का स्थायी प्रदर्शनी प्रासाद है। दह बहुत विशाल हैं, पर प्रदर्शनी के लिए वह भी अपर्याप्त था। इसलिए एक दूसरे प्रासाद में भी आधी प्रदर्शनी रखनी पड़ी। सौयां की दिशाल प्रदर्शनी में देख चुका था, पर इसके सामने वह बच्चा थी। किसी जगह छपाई के प्रेस और ट्सरे यंत्र थे। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि सभी चीन के बने थे। किसी कमरे में रेडियो और टेलीविजन के सैंट रखे थे, जिनके हरेक पुर्जे, हरेक वल्व चीन के, सो भी अधिकतर पैकिङ् के दने थे। फिर विशालकाय दर्बण यंत्र, छिद्रकारक यंत्र, रोलिंग यंत्र। विशाल मशीने वाहर आंगन में रखी थीं। लोयाङ् के बने ट्रॉक्टर भी मोंचूद थे। अनेक प्रकार की कार, ट्रक. वसें भी मेंदान में रखी थीं। अपेक्षाकृत छोटे यंत्र विशाल हालों में थे। सिर्फ तैयार माल ही नहीं, बल्कि उनकी कट्वी सामग्री भी दहां थी। पदर्शनी का उद्देश्य यह था कि उसे देखने वाला चीन की प्रगति को समभ सके। इसके लिए हर कमरे में भाषण देने वाले एकष या महिलाएं थीं। एक कमरे में भाषण के साथ परिचय सुनकर जहां दूसरे कमरे में दाखिल हुए कि ण्हले का दक्ता पीछे रह गया और नये वक्ता ने अपना भाषण वहां की चीजों के बार में करना शुरू कर दिया। तरह-तरह के ज्ते. साइ किल, फोटो-कोमरा, फिल्म, सिलाई मशीनें, घड़ियां और वस्त्र देखने में आये। एक विशाल हाल में रसायन उद्योग से सम्बन्ध रखने वाले यंत्र तथा कच्चे-पक्के माल थे। द्वाइयों के हाल को देखने से मालूम हुआ कि चीन पॅन्सिलीन, स्टॅप्टोमेशीन आदि दवाइयां काफी बनाने लगा है।

यातायात के साधनों को देखने के लिए हमें दूसरे प्रासाद में जाना पड़ा। यहां रेल, उहाज, हवाई जहाज, टेलीफोन, तार आदि के यंत्र दिखलाये गर्य थे। रेल के रास्तों को सुरंगें निकालकर छोटा किया जाता है, कहीं बारूद से पहाड़ को उड़ाकर रास्ता साफ किया जाता है। प्रदर्शनी में पहाड़ का पूरा दश्य तैयार किया गया था। सुरंगें दिखलायी गयी थीं और उड़ाने पर पहाड़ किस हालत में रह गया, इसे दिखलाने का भी प्रदन्ध था। ६ अक्तूबर को बौद्ध संघ के श्री वाड् ने टेलीफोन से कहा कि ताशकन्द

में एशिया-अफ्रीका के लेखकों का सम्मोलन हो रहा है। उसमें जाने के लिए तार आया है। में परिवार के आने की प्रतीक्षा में था। इस समय ताशकन्द कैसे जा सकता था? चीन के लेखक भी जा रहे थे, इसलिए साथ भी होता। पर मैंने न जाने का ही निश्चय किया।

9 अक्तूबर की रात को सवा आठ वर्ज चेंड्र महाशय का फोन आया— "हमें तार से खबर मिली हैं, ह तारीख को श्रीमती सांकृत्यायन पेकिड्र पहुंचने वाली हैं।" "कुफ टूटा खुदा-खुदा करके", आखिर सारी बाधायें दूर हुई और अब कमला और बच्चे जल्दी ही पेकिड्र आने वाले हैं।

ध अक्तूवर को प्रतीक्षा कर रहा था। सूचना मिली कि कुनिमह् से चलकर वह सिआन पहुंच गयी हैं। पर आज भासम ठीक नहीं हैं। वह कल आयंगी। मित्रों ने वहुत कोशिश की कि सिआन से टेलीफोन से सम्बन्ध स्थापित करके में बात कर लूं। पर उसमें सफलता नहीं मिली। मुक्ते यह चिन्ता थी कि पहले-पहल वह विदेश में आयी हैं,, तजुर्वा नहीं हैं। भाषा की भी दिक्कत हैं, जरूर कुछ कष्ट होता होगा। पीछे उन्होंने चतलाया कि कष्ट सिर्फ रंगून तक रहा।

हमारे मेजवान हमसे भी ज्यादा स्वास्थ्य के लिए फिक्र रखते थे। इस-लिए मुक्ते अस्पताल वरावर जाना पड़ता था। ६ अक्तूवर को काडियोगामः कराया।

आखिर १० अक्तूवर का सबेस हुआ। सिआन से तायुवान में ठहरते हुए विमान पेकिड् आने वाला था। कहीं मासम खराव हुआ, तो फिर यात्रा स्थागत हो सकती थी। मन में यही शंका उठ रही थी।

साढ़े ९२ वर्ज हम हवाई उड़्डे पर पहुंचे। श्री चेड् और श्री चाड भी साथ थे। थोड़ी देर में विशाल विमान भूमि पर उत्तरा। हमारे यहां की तरह यहां विमान के पास जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। पर अभी चलने-फिरने में संयम रखने की हिदायत थी, इसलिए मुसाफिरखाने के जपरी कमरे से नीचे ही में उत्तर आया। विमान की खिड़की से ही शायद जया-जेता ने पापा को देख लिया और कैसे करना चाहिए, इसे भी सोच लिया था। जेता ने अकर पर छुआ। विदेश में पर छूने की प्रथा अच्छी नहीं समक्षी जाती, लेकिन साढ़े तीन साल के बालक को यह समक्षानं

की आवश्यकता नहीं थी। वहां से हम होटल के अपने कमरे में आधी। कमला ने अपनी यात्रा के मीठे-कडुए अनुभव बतलाये। चीन में जिस ज्यवहार को उन्होंने देखा, उससे बहुत प्रभावित थीं।

#### वच्चों को भी चीन पसन्द

कितने सोभाग्यवान हैं ये बच्चे, जो साढ़े तीन और पांच वर्ष की आयु में नवीन चीन के बहुत से भागों को एक महीने तक देखते रहे। उनके पिता-माता को यह सुयोग बहुत पीछे मिला। बच्चे हरेक चीज को अपनी उदि से देखते हैं। चीन की महिलायें अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। वह इन्हें और भी प्यार से गोद में उठा लेतीं और हर चीज को दिखातीं। उन्होंने चीन में रहते सिर्फ दो वाक्य सीखे—नी हाऊ (कैसे हैं या प्रणाम) और शे-शे (धन्यवाद)। उनको भाषा की आवश्यकता भी नहीं औं। संकेत से ही सब समभ जाते थे। यदि चार-पांच महीना रहना पड़ता, तो इसमें शक नहीं वे चीनी बोलने लगते। जया ने तो यह नियम कर लिया था कि में दो लकड़ियों से ही खाना खाऊंगी। वह इसमें निष्णात भी हो गयीं। चिमटे की तरह लकड़ियों से दह किसी भी चीज को उठा सब्ती है और भात के प्याले को मुंह से लगाकर लकड़ियों के सहारे उसी तरह खा सकती हैं, जैसे चीनी बच्चे। बचपन में आदमी बहुत उल्दी किसी चीज को मीख सकता हैं।

यह बतला चुका हूं कि पोलियों के आक्रमण के कारण बेता का दाहिनों हाथ कमजोर हैं। वह केह नी से कंधे तक अपेक्षाकृत पतला भी हैं। १९ अक्तूबर को उसे शिश्रा चिकित्सालय में दिखाने गये। सूचि-स्पर्श (सुई की मध्रा चुभाई) इस बीमारी में ज्यादा लाभदायक होती हैं। संचालक ने विशेषज्ञ को बुला ित्या। उन्होंने अच्छी तरह देखा। सुई की चिकित्सा के लिए अधिक दिन रहना एड़ता। यह तभी हो सकता था जब हाथ की हालत बहुत खराब होती। पर जेता अपने दायें हाथ को अच्छी तरह इस्ते-मॉल कर सकता हैं। लिखने के लिए भी वह दाहिने हाथ का ही उपयोग करता हैं। हाथ की पंकड़ से मालूम होता हैं कि उसमें शक्त हैं। एक

इतना ही है कि वार्ये की अपेक्षा वह कमजोर है। विशेषज्ञ ने बतलाया कि सूचि-स्पर्श की जगह दिकोटी काटने से भी काम चल जायगा। उन्होंने जेता की मां को इसका ढंग बतला दिया।

श्री वाउ फूळू से आगे का प्रोगाम निश्चित हुआ। मध्य और दक्षिण चीन में घूमते दो या तीन नवम्बर तक हम चीन से विदा ले सकते थे। उसी दिन मिड् प्रासाद को पुनः देखने गये। मिड् समाधि की बस्तुएं मेरे लिए भी नयी थीं। बच्चों और उनकी मां के लिए हरेक चीज नयी थी। सब अपनी-अपनी इच्टि से उन्हें देखते और आनन्द अनुभव करते रहे।

१२ अक्तूवर को हम पहें और समाद का पूजा मंदिर देखने गये। प्रतिध्वनि सबको आश्चर्य में हाल रही थी। अक्तूवर का मध्य था। कमला ने समका होगा, अभी तो गर्मी होगी। लेकिन पेक्टिंश की गर्मी सितम्बर के साथ खत्म हो गयी थी। अब स्वीं लग रही थी। वह अपने साथ गर्म कपड़ा नहीं लायी थीं। बच्चों को भी जरूरत थी। हमार मेजबान ने उपयुक्त करड़े लाकर दे दिये। कमला को बहुत सिर दर्द रहा। १२ को परीक्षा करने के बाद हाक्टर ने भी सदीं को ही कारण बदलाया। उस दिन का प्रोगाम संध्या के समय पेकिंड् विश्वदिद्यालय जा भारतीय वंधुओं से मिलने भर सीमित रहा। दूर देश में देश की बातें बरावर नहीं सुनने में आतीं। यदि कोई नया आदमी आता है, तो सबके मन में देश की हालत जानने की उत्सुकता जग उठती हैं।

१४ अक्तूवर को ज्या को जुकाम हो गया। तो भी हमने कार्यक्रम जारी रखा। सर्वर के वक्त तुड़ स्स मुहल्ले में लुड़ चाउ भिक्षुणी विहार देखने गये। इसकी स्थापना मिड़ काल में हुई थी। विहार में २२ से ८० वर्ष तक की द६ भिक्षुणियां रहती हैं। इनमें २० की आयु २२ और २० के बीच हैं। इसका अर्थ हैं कि अभी भी स्त्रियां भिक्षुणी जीवन की और आकर्षण रखती हैं। ६१ वर्ष की खोन चो विहार की नायिका हैं। सिहल की भिक्षुणी ने चीन में आकर भिक्षुणी संघ स्थोपित किया, यह उन्हें मालूम था। पर पूरा वंश-वृक्ष याद नहीं था। उन्होंने उपसंपदा के लिए उपयोगी 'कमीवाचां" पुस्तक दिखलायी और वतलाया कि हरके भिक्षुणी को भिक्षुणी

की आवश्यकता नहीं थी। वहां से हम होंटल के अपने कमरे में आधे। कमला ने अपनी यात्रा के मीठे-कडुए अनुभव वतलाये। चीन में किस व्यवहार को उन्होंने देखा, उससे वहुत प्रभावित थीं।

#### बच्चों को भी चीन पसन्द

कितने साँभाग्यवान हैं ये बच्चे, जो साढ़े तीन और पांच वर्ष की आयु में नवीन चीन के बहुत से भागों को एक महीने तक देखते रहे। उनके पिता-माता को यह सुयोग बहुत पीछे मिला। बच्चे हरेक चीज को अपनी उपिट से देखते हैं। चीन की महिलायें अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। वह इन्हें और भी प्यार से गोद में उठा लेतीं और हर चीज की दिखातीं। उन्होंने चीन में रहते फिर्फ दो वाक्य सीखे—नी हाज (कीसे हैं या प्रणाम) और शे-शे (धन्यवाद)। उनको भाषा की आवश्यकता भी नहीं भी। संकेत से ही सब समभ जाते थे। यदि चार-पांच महीना रहना पड़ता, तो इसमें शक नहीं वे चीनी बोलने लगते। जया ने तो यह नियम कर लिया था कि में दो लकड़ियों से ही खाना खाजंगी। वह इसमें निष्णात भी हो गयी। चिमटे की तरह लकड़ियों से वह किसी भी चीज को उठा सब्ती है और भात के प्याले को मृह से लगाकर लकड़ियों के सहारे उसी तरह खा सकती हैं, जैसे चीनी बच्चे। बचपन में आएमी बहुत उल्दी किसी चीज को सीख सकता हैं।

यह बतला चुका हूं कि पोलियों के आक्रमण के कारण बेता का दाहिना हाथ कमजोर हैं। वह कहनी से कंधे तक अपेक्षाकृत पतला भी हैं। १९ अक्तूबर को उसे शिश्रु चिकित्सालय में दिखाने गये। सूचि-स्पर्श (सुई की मध्रुर चुभाई) इस बीमारी में ज्यादा लाभदायक होती हैं। संचालक ने विशेषज्ञ को बुला लिया। उन्होंने अच्छी तरह देखा। सुई की चिकित्सा के लिए अधिक दिन रहना पड़ता। यह तभी हो सकता था जब हाथ की हालत वहुत खराब होती। पर जेता अपने दायें हाथ को अच्छी तरह इस्ते-माल कर सकता है। लिखने के लिए भी वह दाहिने हाथ का ही उपयोग करता है। हाथ की पकड़ से मालूम होता है कि उसमें शक्ति हैं। फंक

मिल जाते, तो जेताजी घर में आये हर मेहमान को पेकिंद् आपेरा दिखाने के लिए तैयार थे। इसी से माल्म होगा कि पेकिंद् आपेरा कितना आकर्ष हैं। कमला संगीत में दिलचस्पी रखती हैं। वह आपेरा में गार्थ जाने वाले गीतों के स्वर की बड़ी तारीफ कर रही थीं और कठिन अभ्याससाध्य बतला रही थीं। मेरे लिए तो वह भैंस के सामने बीन थी।

१५ अक्तूबर को हम सपरिवार मिड् समाधि और चीन की दीवार देखने गर्य। श्री चाउ हमारे पथप्रदर्शक थे। जया को कल बुखार आया था, लेकिन वह जाने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक थी। सदी काफी थी और महा-दीवार के पास तो तेज हवा हिंड्डयों को चीर रही थी। पर दीवार दिखाये विना भारत लौटना अच्छा न होता। अब में कुछ ज्यादा चल-फिर सकता था। महादीवार के बाद द्वितीय मिड् समाट की समाधि देखने कपर तक चढ़ गया। यहीं पर भोजन हुआ। लौटते तक मिड् समाधि जलनिधि देखते हुए लौटना था। पिछली वार जलनिधि का काम समाप्त नहीं हुआ था। काम करने वाली के बहुत से तम्बू अब भी वहां लगे हुए थे। पर अब स्थान खाली पड़ा था।

### पाउदिन

१६ अक्तूबर को श्वीशं कम्यून दंखनं जाना था। भारत लाँटनं के लिए वर्मा से गुजरना पड़ता, जिसके लिए वर्मी द्तावास में बीजा पाने के लिए कुछ रुपये और अपने दोनों पासपोर्ट दं आये। स्टेशन से पाने १९ बर्ज हमारी रेल चली। जया-जेता और उनकी मां के लिए यह चीन की पहली रेलयाता थी। यहां रेलों में भीड़ न थी, न धकमधुक्का। सभी चीजें साफ थीं। २ घंटे २० मिनट की याता के बाद हम पाउदिन स्टेशन पर पहुंचे। रवीशे कम्यून इसी जिले में हैं। यदि कम्यून में ही रहने का प्रबन्ध होता, तो पहां स्टेशन माजूद था। पर अभी वहां विदेशी मेहमानों के ठहरने लायक जगह नहीं थी। पाउदिन का होटल दुमंजिला ही था, पर बहुत सुन्दर और साफ सुथरा था।

होटल में बैठे क्या करते। चीन में मिक्ख्यां भी तो नहीं हैं। सोचा,

संघ और भिक्षु संघ दोनों में उपसंपदा (दीक्षा) लेनी पड़ती हैं। धर्मकांह में २४ घंटे लगते हैं। उपसंपदा का क्रम वहीं हैं, जिसे श्रीलंका के भिक्षुआं में अब भी देखा जाता हैं। विहार वहुत ही स्वच्छ और सुन्दर था। पेकिंद् के ऐसे तीन विहारों में २०८ भिक्षुणियां रहती हैं।

सर्दी हमारे प्रोगाम में वाधक नहीं हो सकती थी। पर घूमने के लिए सवको स्वस्थ रहना चाहिए। जुकाम के वाद जया को बुखार आ गया। डाक्टर ने पेनिसलीन का इंजेक्शन दिया। अब एक आदमी को उसके साथ रहना आवश्यक था। कमला रह गयी और मैं चीन के लांककथा साहित्य अनुसंधान सभा में गया। नाम से ही मालूम होगा कि इसका काम दिशाल. चीन राष्ट्र में प्रचलित लोककथाओं का संगृह और अध्ययन करना है। इस सभा की स्थापना १६५० में हुई थी। आफिस में ४५ कर्मचारी थे। अव निश्चय किया गया है कि प्रत्येक प्रदेश में इसकी शाखा हो। अभी भी ऐसी सभा प्रदेशों में हैं, परन्तु वे एक-दूसरे से सम्बद्ध नहीं हैं और न केन्द्रीय सभा की अंगभूत हैं। लोककथाओं और लोकगीतों के संगृह के लिए टैप-रिकार्डर का भी इस्तेमाल होता है। वहुत सी लांक्वार्ताएं आज के चीनी जीवन और आन्दोलन से प्रभावित हैं। यह हो नहीं सकता था कि किसान और मजदूर वर्तमान स्थिति से प्रीरत होकर नयी लोकवार्ताओं का निर्माण न करते। दीवार समाचारपत्रों में कभी-कभी सुन्दर लोकगीत या लोककथाएं आती हैं। इनके संगृह का सूत्रपात हो गया है। लेकिन जिस विस्तार कं साथ होना चाहिए, उसमें कुछ देर लगेगी। सभा ने अपने यहां से कई प्रतकें भी प्रकाशित की हैं।

होटल लाँटकर देखा कि जया का बुखार उत्तर गया है। रात कां पंकिह् आपेरा देखने का प्रोग्नाम था। में जया के पास बेठ गया और मां बेट आपेरा देखने गये। जेता (साढ़े तीन वर्ष) को आपेरा ने दहुत प्रभावित किया। छे महीने वाढ़ भी वह भारत आकर उसका अभिनय करता हैं। चीनी राजा कैसे हाथ भांजते हुए गम्भीरता से सिहासन की और बढ़ता हैं, इसका अभिनय उसके लिए कठिन नहीं हैं। पर बेचारे को नाभी तक लटकने वाले दाढ़ी-मोंछ कहां मिलें और उससे भी सुन्दर लगनेवाली सिर की लचकती दोनों सींगें यहां देखीं भी नहीं जा सकतीं। यदि ये दोनों साधन

एक छी एकड़ (४० मी) के कपास के खेत को देखा। कपास का पाँधा दो मीतर (प्राय: ४ हाथ) कंचा था, जिसमें आदमी छिप सकता था। एक क्रगास के पेड़ में दो सो कलियां देखीं। कलियां हमारे यहां की कलियों से चौगुनी बड़ी थीं। एक एकड़ में विनाते सहित ६ टन और विनाते विना २ टन (४६ मन) उपज हुई। इस पर हमारे यहां दिश्वास करना मुश्किल हैं। गेह्ं ४.५० टन प्रति एकड़ की भी दही बात है। पर यहां दह यथार्थ है। कुछ करामाती चीचें भी देखने को मिलीं। एक पाँधे में जमीन के भीतर आलू 📈 लगे हुए थे और डालियों में टमाटर। दोनों की कलम लगाने से चमत्कार पैदा किया गया था। एक और पाँधा दिखाई पड़ा, जिसके नीचे शकरकन्द था और ऊपर कोई फल वाली लता। कालेज ने एक एकड़ में २४ टन ((६७२ मन) शकरकृन्द पेदा किया। जिस खेत ने एकड् में पोने ४ टन पैदा किया था, उसमें वालिश्त भर के हरे-भरे गेहूं उमे हुए थे। सहायक प्रिसिपल ने बताया, इस सारे खेत को चार हाथ गहरा खोद दिया गया। फिर खाद और मिट्टी की तह विछाकर उसे पाट दिया गया। उसीमें यह गेहुं खड़ा है। वर्फ पड़ने पर यह उसके नीचे ढंक जायगा। वसन्त आयेगा। बर्फ पिघल जायगी, फिर यह जल्दी उल्दी बढ़ निकलेगा। एकड़ में ४ टन गोहूं तो अवश्य होगा। इसी खेत में अगले साल मई-जून में मक्के की फसल वोर्ड जायगी।

चलते समय माँने पूछा—तब तो यह कालेज स्वावलम्बी होगा। पर पहायक प्रिसिपल ने कहा—"अभी थोड़ी कसर है।" कहां हो इस कालेज के छात्र आधे पूरे किसान और आधे बिल्कुल विज्ञान के विद्यार्थी हैं। दूसरी और हमारे सफेदपोश विद्यार्थी और अध्यापक हैं, जो विसान का अभिनय भी पूरी तार से नहीं कर पाते।

१७ अक्तूबर को साहे द हजे हम श्वीशे कम्यून देखने गये। पांच बजे शाम को वहां से लोटे। शाम के समय स्टेशन पर हम कम्यून के लोहे बनाने के अट्टे देख रहे थे। संचालक ने एक लोहे का टुकड़ा हमें दिया, जो हमारे साथ भारत आया। जेता महाराज जब अपनी चीन यात्रा का वर्णन हुई जोड़ के साथ करने लगते हैं, तो लोहे का यह टुकड़ा जरूर दिखलाते हैं।

रात को हम अपने होटल में लॉट आये। १८ अक्तूबर को रेल दोपहर

कहीं घूम आयें। थोड़ी ही दूर पर हजार विद्याधियों वाला नार्मल स्कूल था। उसे देखने गये। इसमें ६० अध्यापक थे, जिनमें चार महिलाएं थीं। पाठ्यकाल दो से तीन बरस का था। नवीं कक्षा पास छात्र-छात्राएं यहां पढ़ने आते थे। पहले उन्हें १० युवान मासिक वृत्ति दी जाती थीं। अब वे स्कूल की फीक्टरियों में काम करके २० युवानं मारिक लेते हैं। स्कूल के हाते ही में दस छोटी छोटी फीक्टरियां हैं, जिन्हें आगे दहा रूप दिया जायगा। फैक्टरियों का एक नम्ना खाद-कीटाणु फीक्टरी थी। इसमें २० छान-छात्राएं काम करते थे। 8 युवान की पूंजी आरे २ कोठरियों से इसका आरंभ हुआ। घटिया सेव की लोई को कमिरहित करके खाद के कीटाण, उनमें डाल दिये जाते हैं। निश्चित मात्रा में विकसित हो जाने पर एक एक छटांक की शीशियां में भरकर लीवल लगा दिया जाता। हमार यहां भी यह काम आसानी से किया जा सकता है। लेकिन लेबिल लगायी शीशियों को खरीदें ग काँन? यह समस्या हल नहीं हो सकतीं। यहां वह समस्या ही नहीं हैं, क्यों कि खाद के वड़े-वड़े कारखाने उसे तुरन्त खरीदने के लिए तैयार हैं। इससे स्कूल को हजार युवान प्रतिमास लाभ होता है। उसमें से ६०० युवान वह २० छात्रों में वांट देता है। गांधीजी ने स्वावलम्बी शिक्षणालयों का स्वप्न देखा था। हमारे यहां वह कभी पूरा नहीं हुआ। यहां जान पड़ता है कि कुछ ही वर्षों में सारी शिक्षण संस्थाएं — विश्वविद्यालय तक स्वावलम्बी हो जायोंगीं। यहां की शिक्षा में शारीरिक श्रम एक आवश्यक अंग जो है।

स्कूल की प्लास्टिक फैक्टरी, बढ़ईखाना, लोहारखाना, ढलाईखाना आदि को देखने के बाद भी हमारे पास समय था। इसिलए हम यहां के कृषि कालंज को देखने गये। पाउदिन २ लाख ८० हजार आवादी का अच्छा खासा शहर है। नयी दुमंजिला-तिमंजिला इमारतें बनकर उसे एक सम्भान्त नगरी का रूप दे रहीं हैं। हर जिले में एक कृषि कालंज हमारें लिए आश्चर्य की बात है। हमारे यहां तो प्रान्त के लिए एक कृषि कालंज हो जाये, तो बहुक समभा जाता है। इस कृषि कालंज में २ हजार छात्र और १६ हजार एवड़ जमीन थी। १०० एकड़ बाग-बगीचे, हजार एकड़ साग-सच्जी, नाकी में और फसलें। सहायक प्रिसिपल ने हमें खेतों को दिखाया। शाम हो गयी थी। थोड़ा ही समय था, इसलिए हम कालंज की कक्षाओं को नहीं देख सकते थे। न्यायगृन्थ "वाद्वन्याय" की शान्तरक्षितकृत टीका मुभ्ने प्राप्त हुई और उन्हीं के प्रभाव से में उसका फोटो ले सका। यह १६३४ की बात है। उसके बाद ही वह त्हासा छोड़कर चीन चले आये। दह वस्तुतः प्रज्ञा के सागर हैं। तिन्त के सबसे वड़े विद्वान हैं। वह पृड् विद्वार में रहने वाले ७ हजार भिक्षुओं में ही नहीं, बल्कि सारे तिब्दत के वड़ी विद्वान हैं। तेरहवें दलाई लामा ने जब कजूर (१०३ पोथी) का नया व्लाक दनवाने का संकल्प किया, तो जसके संपादन की जिम्मेवारी गे-शे शरव पर रखी। तरहवें दलाई लामा उनका कितना सम्मान करते थे, यह इसी से मालूम होगा। उनके शिष्यां की संख्या हजारों है। इनमें अच्छे विद्वान भी सैंकड़ों हैं। उनके शिष्य वैकाल भील (साइवेरिया) के नुर्यत मंगोलों, वाहरी मंगोलिया के खलखा मंगोलां, भीतरी मंगांलिया के मंगोलों, अम्दो के तिव्वती लोगों, खम्या लोगों, लद्दाख और कनोर के लोगों में भी मिलंगे। महामधावी पंहित, दार्शनिक, चित्रकार गे-शे गेन्दुन छोम्फेल (संघधर्मवर्धन) उनके ही शिष्य थे, जिन्हें १६२४ में मेरे साथ आने की गुरु ने अनुज्ञा दी थी। गेशे धर्मवर्धन १०-९२ वर्ष भारत में रहे, और कम्युनिस्ट विचारों के होकर तिब्बत लीटे। वह अपने अम्दो दंश लाना चाहते थं, पर तिव्यत के प्रतिगामी अधिकारियों को मालूम हो गया और उन्हें जेल में हालकर इतनी सांसत दी गयी कि बाहर निकलकर वह कुछ ही दिनों के मेहमान रहे। जब चीनी मुक्ति सेना ल्हासा पहुंची, तां डाक्टरां ने बचाने की वहुत कोशिश की, पर वह नहीं वच पार्च। विस तरह तूलिका पर उनका पूरा अधिकार था, उसी तरह गवापद्य पर भी। उन्होंने "अभिज्ञान शाकुन्तल" का तिब्बती में अनुवाद किया। गीता का उनका तिब्बती अनुवाद तो छप ही चुका है। एक छोटा सा उपन्यास भी उनका छपा है। आर कितनी ही चीजें लिखी थीं, जो जगह-जगह विखरी पड़ी हैं कुछ दार्जिलिंग में, कुछ ल्हासा में और कुछ अन्य स्थानों में। डाक्टर जार्ज रोयरिक के साथ वे कई साल कुल्लु में रहे। ऐसे योग्य शिष्य का इतनी जल्दी निधन होना, गेशे शरव के लिए दुखद घटना है।

२९ दर्ष वाद १६५५ में नेपाल में गेशे से भेंट हुई थी। अवकी वह गरियां में अपने जन्म देश अम्दो चले गये थे। आशा विल्कुल नहीं थी कि उनसे

को साढ़ी बारह बर्ज मिलने वाली थी, इसलिए हम शहर देखने निकले। यहां का चिड़ियाखाना एक विशाल बगीचे में है। इसी में एक संग्रहालय (पहले का सामन्त महल) भी है, जिसमें पुरातत्व की सामग्री व कम्युनिस्ट शासन की स्थापना की सामग्री वह ही सुन्यवस्थित ढंग से रखी हुई थी। जिले के शहर में सिंह, बाब आदि जन्तुओं का होना हमारे देश के लिए संभव नहीं हैं। पाउदिन के चिड़ियाखाने के सामने लखनक का चिड़ियाखाना भी क्छ नहीं है। जेता को सिंह और वाघ देखकर वड़ी खुशी हुई, पर उससे भी अधिक खुशी वहां के वन्दरों को देखने से हुई। एक कृत्रिम पहाड़ी को ऊंची वहारदीवारी से घेरा गया था। इसीमें ४० से अधिक उन्मुक्त वन्दर क्टूड-फांद रहे थे। सभी विना पूंछ के थे। प्रकृति प्राणियों के रूप में कैसे परिवर्तन करती हैं, पाउदिन के बन्दर इसके उदाहरण थे। अत्यन्त सर्द मुल्क में जाड़े में वन्दर की लम्बी पूंछ को गरम रखना संभव नहीं, इसलिए वह जाड़ों में कटकर गिरसी गयी। फिर पूंछ वनाना वेकार समक्षकर प्रकृति ने उन्हें विना पूंछ का कर दिया। साइवेरिया के अत्यन्त शीतल स्थानी या हिमालय की १४-१५ हजार फीट से ऊपर की जगहों में चूहे भी विना पूंछ के होते हैं। इसका भी कारण यही है। बन्दरों में एक बहुत शक्तिशाली बदमाश था, जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके दूसरे बन्दरों पर प्रहार करता था। उसे तीन-चार हाथ की जंजीर से बांध दिया गया था। दर्शकों को अपनी और घूरते देखकर उसका पारा गर्म हो जाता और वह अपनी जगह कूदने लगता। जैता को पाउदिन का यह बन्दर अब भी याद है और वह उसके कूदने का अभिनय करता है। पर, यदि कहें कि, "तू पाउदिन का बन्दर हैं," तो नाराज हो जाता है।

# पेकिङ से प्रस्थान

साढ़े १२ वर्ज ट्रेन चली और सवा तीन वर्ज हम पंकिहः पहुंचे। पता लगा, अखिल चीन वाँद्ध संघ के अध्यक्ष गे-शेरव ग्यंछो (प्रज्ञा सागर) आ गर्य हैं। गे-शेरव तिब्बत की मेरी हो यात्राओं के सुपरिचित मित्र थे। ल्हासा के प्राचीन विहार कुन्दें लिंग में उन्हीं की सहायता से धर्मकीर्ति के हम शाड ्हें की ट्रेन पर वंठें जो सवा पांच वर्ज शाम को पेकिट से चली। पाउदिन रास्ते में मिला। सिनेमा के दृश्य की तरह चीन की भूमि, उसके गाम-नगर हमारे सामने से गुजर रहे थे। द वजकर ३४ मिनट पर श्-श्यान स्टेशन आया। यहीं च्यांग काई-शंक की रीड़ कम्युनिस्तें ने तोड़ी थी। इस निर्णायक युद्ध में कुं ओमिन्तांग के ४ लाख सेंनिक खेत रहे थे।

रात को वर्षा होती रही। हर स्टेशन पर लोहा बनाने के भट्ठों की लाल लपटें दिखाई पड़ती थीं, जो अंधरे में वड़ी आकर्षक मालूम होती थीं। जेता को उन्होंने इतना आकृष्ट किया था कि भारत लाँटने पर देहरादून में रिसपना के किनारे जिस मकान में हम रहने लगे, उसके सामने चूने के भट्टों की लपटों को देखकर वह अपने समवयस्कों और वड़ों को भी कहता — लोहा बनाया जा रहा है, कोक बनाया जा रहा है। उस बिचारे को क्या मालूम कि यह चीन नहीं भारत हैं। यहां लोहा और कोक का हर जगह बनना संभव नहीं हैं। यदि बनने लगे, तो यहां दरिव्रता कैसे रहेगी?

सबरे के वक्त अब भी आसमान ढंका हुआ था। हम पहाड़ी भूमि में चल रहे थे। सूखे पहाड़ों पर ४-४ हाथ लम्बे वृक्ष रोप दिये गये थे। दोपहर के पहले ही हमारी ट्रेन चीन की सवसे नड़ी नदी याड ्ची के किनारे पहुंची। शाडर्हें ट्रंन का अर्थ अब माल्म हुआ। इस जगह सं कई साँ मील ऊपर बूहान में रेल का पुल बनाना एक बड़ा चमत्कार समभा जाता हैं। इस जगह भी पुल बनने जा रहा था, जो बूहान से भी अधिक श्रमसाध्य हैं, क्यों कि यहां नदी का पाट और अधिक चौड़ा है। वह सागर-संगम के नजदीक पहुंच गयी है। शायद दो-तीन वरस वाद चीन में यात्रा करने वाला यहां पुल पर से होकर गुजरेगा। पर ट्रीन सीधे शाङ्हें जाती हैं। महानदी में विशाल जहाज खड़ा था, जिसपर हमारी ट्रेन को चार टुकड़े करके रख दिया गया। यात्री सब उसी तरह अपने डिब्बों में बैठे रहे। जेता कौ देखकर आश्वर्य हुआ, कहने लगे- "रेल जहाज में बैठ गयी, कैसा चीन हैं ?" जहाज के नीचे वह नदी के पानी को भी वहते देख रहा था। कुछ मिनट में सब काम हो गयां। जहाज परले पार से उरले पार आया और फिर ट्रेन के चारों टुकड़े जोड़ दिये गये। इंजन खींचकर थोड़ी ही देर में उसे नानिकड् के प्लाटफार्म पर ले गया।

भेंट हो सकेगी। मेरे लिए यह समाचार वह ही हर्ष का था। उसी दिन पांच वजे शाम को मैं उनके दर्शन के लिए गया। ७६ वर्ष के हैं। शरीर वैसे स्वस्थ मालूम होता है, पर जरा तो जरा ही हैं। कितनी ही देर तक वातें होती रही। अगले ही दिन हमें पेकिड ्छोड़ना था।

१६ अक्तूबर को गेरो शेरव होटल में मिलने आये। इस आयु में फिर मिलने की संभावना कम रहती है, इसलिए हम दोनों का हदय आह हो गया था। गेशे नवीन चीन से विल्कुल सन्तुष्ट हैं। वह भली-भारित समभते हैं कि तिब्बत की प्राचीन जाति को यह ऐसा अवसर मिला है, जिसमें उसकी उन्नति के सारे सस्ते खुल गर्थ हैं। हाल में तिब्बत के सामन्तों ने जो त्फान-वद्तमीजी खड़ी की, उसका उन्होंने तीव विरोध किया। गेशे शेरव सामन्त नहीं, साधारण वंश में पैंच हुए थे। अपनी विद्या-वृद्धि से सामन्ती का सम्मान प्राप्त किया। पर उनके सामने सदा साधारण जनता का ही हित रहा है। वह चीन में ही रहे परिवर्तन की अपनी आखों देख रहे हैं। यदि उनको कुछ असन्तोष है, तो यही कि ये परिवर्तन तेजी के साथ तिब्बत में भी क्यों नहीं लाये जाते। तिब्बत के सामन्ती ने जो अपने हाथों अपने पेरों में कुल्हाड़ी मारी, उससे तिब्बत के जन गण हितापी किसी पुरुष को हर्ष हुए विना नहीं रहेगा। भारत के प्रतिगामी और समाजवाद के नाम पर समाजवाद को न आने देने के लिए आमादा लोग तिव्वती सामन्तों के असफल प्रचास पर आंसू दहा रहे हैं। पर काल के चक्र को उल्टा नहीं घुमाया जा सकता। वे चीन और भारत की दो हजार बरस पुरानी मैंनी पर प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसमें सफलता हो नहीं सकती। पुरानी मंत्री को किसी भी दूसरे रूप में बदलने का मतलब है, सीमा पर संकट को निमंत्रण देना।

आसमान बादल से घिरा था। तब भी श्री चाउ फू-छू, बाँद्ध संघ के दूसरे मित्र एवं श्री पुरुषांत्तम प्रसाद त्रिपाठी, श्री देशकर आदि स्टेशन पर आये। उसी दिन कमला और बच्चों ने नांका विहार भी किया। मध्याहन भोजन प्रसिद्ध पेकिड ्वत्तक भोजनालय में हुआ। आग में भूनी बत्तक का भोज कला के रूप में होता है। वत्तक का स्वाद मुभे तो बहुत प्रिय है, पर कमला को वह उतना प्रसन्द नहीं आया।

वाले यहां दो ही कारखाने थे। इस दक्त २० कारखाने काम कर रहे हैं, जो पहले से ९४ गुना अधिक उत्पादन करते हैं। १६४० में जो उत्पादन हुआ था, उससे इस साल दो गुना हुआ। उद्योगों में मशीन टूल, रेडियो, विजली के सामान, रेल इंजिन, मोटर, आदि के निर्माण शामिल हैं।

१६४६ में मुक्ति के समय युगों से प्रसिद्ध कोच्ची रेशम बनाने वाले सिर्फ आठ कारीगर यहां बच रहे थे। वे भी वंचारे भूखे मर रहे थे। लाल या दूसरे पुष्ट रेशमी वस्त्रों पर नाना प्रकार के वंतवूटे और पशु-शक्षी बनाने को ही कोच्ची कहा जाता है। चीन, तिन्त्रत और दूसरे बहुत से पूर्वी देशों के उच्च सामन्त वर्ग में इसकी वही मांग थी। मांग उत्तनी कम नहीं हुई थी, जितनी कि कुआंमिन्तांग की उपेक्षा ने इस हस्तशिल्प को नुकसान पहुंचाया। आज इस शिल्प में 500 कारीगर काम कर रहे हैं।

नानिकड् शिक्षा का भी केन्द्र हैं। टहां ६४ कालंब हैं, बिनमें दो मीडिकल कालंब भी शामिल हैं। ३३ वेंशानिक इंस्टीच्यूट और १०२ हाई स्कूल हैं। ऐतिहासिक संगृहालय, प्राणी संगृहालय आदि यहां की दर्शनीय संस्थाएं हैं। मिड्-वंश के संस्थापक प्रथम समाट की समाधि यहीं हैं।

२० अक्तूबर को २ वर्ज हम नानिकड् पहुंचे। उस दिन वृध्टि के कारण वहुंत देखना संभव नहीं हुआ। फिर भी कार पर नानिकड् की सड़कें और वाजार देखे। मुख्य सड़क काफी चाँड़ी थी।

रश को भी दिन अच्छा नहीं रहा। वीच-वीच में वृष्टि हो जाती थी। सबसे पहले हम यू-ह्वा-थाई पहाड़ देखने गये। च्यांग काई-शेक के २२ साल के शासन में लाखों क्रान्तिकारी और उनके समर्थक मारे गये। जिस पर जरा भी सन्देह होता, उसकी सजा मांत थी। इस पहाड़ के जपर भी कुछ क्रान्तिकारी मारे गये। उसी जगह सबके लिए यहां सिम्मिलित स्मारक १६५५ में बनवाया गया। नानिकड् के पहाड़ हरे-भरे हैं। ऐसे ही एक पहाड़ पर हरी घासों से ढका यह स्मारक चवूतरा हैं। दूसरे देश में यहां सीमेन्ट पत्थर की कोई चीज छड़ी की जाती, पर चीन प्रकृति के समीप-तम रहने वाली क्ला को ही पसन्द करता हैं। बीच में हरा चव्तरा हैं। वारों तरफ देवहार के वृक्ष लगाये गये हैं, जो अभी वहुत वड़े नहीं हैं, लेकिन कुछ वर्षों वाद विशाल हो जायेंगे। नानिकड़ के लोग अक्सर इस सुभूमि



# मध्य चीन

निकड्॰ २,४०० वरस पहले भी एक राज्य की राजधानी रहा। दम-दस राजवंशों ने यहां से चीन पर शासन किया। मिड्॰ काल से इसका नाम यही हैं, जिसका अर्थ हैं दक्षिणी राजधानी। उसरो पहले पे-ईशा, चंन्ये, सी-थां. चिड्॰ लिड्॰, यू-वो इसके नाम थे। च्यांग काई-शंक ने भी इसी को अपनी राजधानी वनाया था। उस वक्त नगर में ७ लाख और उपनगर में २ लाख आदमी रहते थे, जिनमें २ लाख वंकारी के शिकार थे। नो ही दरस बाद अब वंकारी का नाम नहीं और जनसंख्या बढ़कर २५ लाख (११ लाख उपनगर) हो गयी। कुओमिन्तांग ने नानिकड्॰ से २४ अप्रेल १६४६ को मुंह काला किया। अब यह नगरी च्याङ्-श्रूप्रदेश (जनसंख्या ४ करोड़ १२ लाख ५२ हजार १६२) की राजधानी हैं। प्रदेश समुद्र तट पर वसा हुआ हैं। चीन की संस्कृति का यह मुख्य केन्द्र तो हैं ही, साथ ही यह उद्योग का भी एक बड़ा केन्द्र हैं। पहले १,००० मजद्रां वाले यहां हो ही कारखाने थे। इस दक्त २७ कारखाने काम कर रहे हैं, जो पहले से ९४ गुना अधिक उत्पादन करते हैं। १६४७ में जो उत्पादन हुआ था, उससे इस साल दो गुना हुआ। उद्योगों में मशीन टूल, रेडियो, विजली के सामान, रेल इंजिन, मोटर, आदि के निर्माण शामिल हैं।

१६४६ में मृक्ति के संमय युगों से प्रसिद्ध कोच्ची रेशम बनाने वाले सिर्फ आठ कारीगर यहां बच रहे थे। वे भी वेचारे भूखें मर रहे थे। लाल या दूसरे पुष्ट रेशमी वस्त्रों पर नाना प्रकार के वेलवूटे और पशु-शक्षी बनाने को ही कोच्ची कहा जाता है। चीन, तिब्बत और दूसरे बहुत से पूर्वी देशों के उच्च सामन्त वर्ग में इसकी वड़ी मांग थी। मांग उतनी कम नहीं हुई थी, जितनी कि कुआंमिन्तांग की उपेक्षा ने इस हस्तशिल्प को नुकसान पहुंचाया। आज इस शिल्प में 500 कारीगर काम कर रहे हैं।

नानिकह् शिक्षा का भी केन्द्र हैं। यहां ६४ कालंब हैं, बिनमें दो मीडिकल कालंब भी शामिल हैं। ३३ वैज्ञानिक इंस्टीच्यूट और १०२ हाई स्कूल हैं। ऐतिहासिक संगृहालय, प्राणी संगृहालय आदि यहां की दर्शनीय संस्थाएं हैं। फिह्नंबंश के संस्थापक प्रथम समाट की समाधि यहीं हैं।

२० अक्तूबर को २ वर्ज हम नानिकड् पहुंचे। उस दिन वृष्टि के कारण वहुत देखना संभव नहीं हुआ। फिर भी कार एर नानिकड् की सड़कें और वाजार देखे। मुख्य सड़क काफी चाँड़ी थी।

र१ को भी दिन अच्छा नहीं रहा। बीच-बीच में वृष्टि हो जाती थी। सबसे पहले हम यू-इ्वा-थाई पहाड़ देखने गये। च्यांग काई-शंक के २२ साल के शासन में लाखों क्रान्तिकारी और उनके समर्थक मारे गये। जिस पर जरा भी सन्दंह होता, उसकी सजा मोत थी। इस पहाड़ के ऊपर भी कुछ क्रान्तिकारी मारे गये। उसी जगह सबके लिए यहां सम्मिलित स्मारक १६५५ में बनवाया गया। नानिष्ट् के पहाड़ हरे-भरे हैं। ऐसे ही एक पहाड़ पर हरी घासों से ढका यह स्मारक चव्तरा है। द्सरे देश में यहां शीमेन्ट पत्थर की कोई चीब खड़ी की जाती, पर चीन प्रकृति के समीपतम रहने वाली कला को ही पसन्द करता है। बीच में हरा चव्तरा है। चारों तरफ देवदार के वृक्ष लगाये गये हैं, जो अभी वहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन कुछ वर्षों वाद विशाल हो जायेंगे। नानिकड़ के लोग अक्सर इस सुभूमि

में आते हैं। वहां से पहाड़ ही पहाड़ के रास्ते हम उस सड़क पर आ गर्य, जो डाक्टर सन यात-रोन की समाधि को जाती है। इस सड़क के दोनों किनारे चिनार के वृक्ष लगे हैं, जिनकी शाखाएं मिलकर प्राकृतिक मेहराव जैसी मालूम होती है। डाक्टर सन यात-सेन की सभी वसीयतों का च्यांग काई-श्रेक व्रमन था, यद्यपि वह अपने को उनका एकमात्र उत्तराधिकारी कहता था। डाक्टर सन यात-सेन की पत्नी की बहन और सबसे बड़ी बीनी धनिक की लड़की उसकी पत्नी थी। इस सम्बन्ध तथा थैलीशाहाँ की अनन्य-भिवत च्यांग को ऊंचा उठाने में कारण वनी। हावटर सन यात-सेन की श्रवाधानी पीकड़ के पास एक बाँड़ दिहार में रखी गयी थी, यह हम बत्तला आये हैं। च्यांग ने १६२६-१६२६ के तीन वर्षों में उनकी समाधि बनवायी और उसमें उनके शंव की ला कर स्थापित किया। चिनारों वाली सड़क हमें वहां ले गयी। पर्वत वक्ष में एक ढल्डा, काफी लम्बी-चौड़ी जमीन हैं। यह सन्दरतम स्थान है, इसमें सन्देह नहीं। लेकिन च्यांग ने जो ईट-सीमेंट का मार्ग तैयार किया, वह विल्कुल भट्दा लगता है। ठीक समाधि के स्थान में जॉन के लिए चढ़ाई चढ़नी पड़ती, इससे में वहां नहीं ला सका। कमला, जया श्री चेड् के साथ वहां गये मालूम हुआ कि एक हाल में संगमरमर की क्यू है, जिसके ऊपर भी उनकी संगमरमर की मूर्ति लंटी हुई हैं। शान्त, एकान्त रमणीय हरा-भरा यह स्थान नगर से १० ९२ किला-मीतर पर है। आने जाने के लिए वसे वरावर मिलती हैं।

वहां रो हम ज्योतिष सम्बन्धी वेधशाला में गर्थ, जो काफी ऊर्च पहाड़ पर हैं। सड़क अधिक चाँड़ी नहीं हैं और टंड़ी-मंड़ी भी हैं। यहां कई नर्थ मकान बने हुए हैं। वेधशाला आधुनिक ढंग की हैं। लेकिन उसके पास ही चीन के पुराने वेधशाला-सम्बन्धी धातु के यंत्र रखे हुए हैं। वहां के अधिकारी हरेक चीज से परिचय कराने की कोशिश करते हैं।

#### छी-शा-स्स

यह चीन के दर्शनीय पुराने बौद्ध विहारों में हैं। दक्षिणी छी नंश (४८६-५०२ ई.०) में इसकी स्थापना हुई। जिस सुन्दर रमणीय हरे-भरे पर्वत

की कुक्षि में यह घुसा हुआ है, उसका नाम मिड्-सड्-साउ है। बाहर कमलों वाली कई पुष्करणियां हैं। विशाल विहार में ३१ से ६२ साल की उम् के ४० भिक्षु रहते हैं। विहार में खेत भी हैं और पास में वन भी। भिक्षुओं की जीविका के ये मुख्य साधन हैं। नान् किङ् के चारों और १२ कम्यून हैं, जिनमें एक यहां तक फीला है। नगर से यहां तक ४० किलोमीतर की सड़क हैं, जो दरसात के कारण उतनी बच्छी नहीं थी, तो भी कार के जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इस दिशा में यही पहाड़ नान-किह् के समीपतम है। १२०० वरस पुराने इस विहार में वहुत सी राष्ट्रीय महत्व की वस्तुएं हैं। इसलिए इसके संरक्षण और मरम्मत की जिम्मेवारी सरकार ने अपने जपर ने रखी हैं। विहार के भीतर ही एक छोटे शेल में सहस् बुद्ध गुहाएं हैं। ं वहीं छठी शतान्त्री का बना ४० फुट ऊंचा स्तूप है, जिसकी मरम्मत दक्षिण थाड् काल में हुई थी। विहार के संस्थापक के पुत्र ने अक्षोभ्य बुद्ध के लिए एक विशाल पत्थर का मंदिर बनवाया था। पुरानी म् तियों आरे गुहाओं को जहां क्ष्रित होने की संभावना है, वहां सीमेन्ट की रक्षाकवच बना दी गयी हैं। नाना देशां के यात्री इस बिहार को देखने आते हैं। उस वादल वर्षा के दिन में एक दर्जन से अधिक यारोपीय नर-नारी आये हुए थे। दिहार के कितने ही घरों में रहने के लिए कोई नहीं था। उनमें अब लाह खान में काम करने वाले मजदूर रहते हैं। आसपास के पहाड़ लोहे से भरे हैं।

दिन वर्षा का ही नहीं, बिल्क अधिक शीतल भी था,। नगर लाँटकर पर वर्ष पहले स्थापित हुए प्रेस को देखने गये, जिसमें चीनी त्रिपिटक के ब्लाक थे। संचालक श्री लू और व्यवस्थापक ने उसे दिखलाया। श्रद्धालु पुरुष यंग ने इसकी स्थापना की थी। उद्देश्य था चीनी भाषा में अनुवादित सभी बाँद्ध त्रिपिटक को छापकर सुलभ करना। एक लाख से अधिक ब्लाक थे। च्यांग के २२ वर्ष के शासन में इस संस्था को नाम शेष करने में कोई कसर उठा नहीं रखी गयी। मकानों पर दूसरों ने अधिकार कर लिया, कितने ही ब्लाकों को लोग इधर-उधर उठा ले गये। मुक्ति (१९४६) के बाद इस ओर ध्यान गया। श्री लू बड़े दिझन हैं। उन्होंने वतलाया, सिर्फ ४० हजार ब्लाक रह गये थे। ढ्ढ़-ढूंढकर बाकी ब्लाकों को जमा किया गया। अव उनकी संख्या १ लाख २० हजार है। यहां से छाप कर

चीनी त्रिपिटक या उसकी पुस्तकों दूसरे शहरों में भेजी जाती हैं। खेन-वाह् के सारे गून्थ यहां मुद्रित होते हैं।

कमरे सभी स्वच्छ थे। सभी काम सुन्यवस्थित चल रहा था।

२२ अक्तूवर को कल से हालत कुछ ही बेहत्तर थी। साड़ ८ वर्ज सबेरे हम म्यूजियम देखने गये। संचालिका कुमारी चन चाउ-वे म्यूजियम से सम्बन्ध रखने वाली वस्तुओं की विशेषज्ञा हैं। सामग्री को जिस सुन्यवस्थित ढंग से रखा गया था, उसी से उनकी पंडिताई का पता लगता था। च्यांग काई-शंक के समय इस म्यूजियम का आरंभ हुआ था। मुक्ति के वाद कई इमारतें बनायी गयीं। जापान के कब्जे के समय इन हालों और मकानों में सिपाही रहते थे। जापानियों के भागने पर च्यांग आ वैठा। पर उसने म्यूजियम को नहीं खुलवाया। जब यहां से भागने लगा, तो म्यूजियम की बहुत सी बहुमूल्य सामग्री ताइवान (फारम्सा) ले गचा। जो रहीं वह कोठरियों में बन्द थीं। मुक्ति के बाद म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। आबकल यहां २ लाख वस्तुएं हैं। दिन-दिन उनकी संख्या दढ़ रही हैं। नई इमारतें, नये रेलपथ और सड़कें जहां भी जा रही हैं, वहां जमीन के भीतर से ऐतिहासिक महत्व की चीजें निकल रही हैं। क्रुगारी चन ने पुरापाषाण, नवपाषाण, पित्तलताम्युग, लाहयुग आदि के क्रम से दस्तुओं की लगाया था। इधर नवपाषाण युग ६००० से १००० ईसा,पूर्व तक रहा। लाँह युग का आरंभ ६०० ईसा पूर्व में हुआ। एक कमरे से दूसरे कमरे में घुसते सभी वस्तुएं सामने आ जातीं। सारी वस्तुएं अभी परिवृश्वित भी नहीं की गयी हैं। उनको देखने के लिए हमारे पास समय भी नहीं था।

दहां से हम कोच्ची-निर्माणशाला देखने गये, जिसका थोड़ा सा जिक्र हम कर चुके हैं। इस महत्वपूर्ण कला की वहुत सी सुन्दर विशेषताएं हैं। जिस कारखाने को हम देखने गये थे, उसकी स्थापना मंचू शासन में १८७४ में हुई।, उस समय और उससे पहले भी इस रेशमी वस्त्र की दरवारियों और सामन्तों में दड़ी मांग थी। कुओमिन्तांग के शासन काल में एश्चिम की अंधी नकल करना सभ्यता मानी जाती थी, इसलिए कोच्ची ही मांग अत्यन्त कम हो गयी। इस कारखाने में यंत्र का उपयोग किया जाता था। मुक्ति के समय ४ पुरानी मशीनें और १७ कमकर रह गये थे। सरकार का ध्यान इस कला की और गया। अव कमकरों की संख्या १ हजार और दुनने की मशीनें ६० हैं। एंसी ६ फेक्टरियां इस वक्त नानिक्रइ में काम कर रही हैं। कमकरों में ६० प्रतिशत स्त्रियां हैं। वेतन ४६ से ६६ युवान मासिक हैं। सस्ते विदेशी, एनीलाइन के रंग पहले चलते थे। अब अनुसन्धानशाला में पुराने ढंग से रंग कनाये जाते हैं। कॉन इन वस्त्रों का उपयोग करता है, इसके वार में भी मालूम हुआ। आजकल हान जाति में इसका प्रचार नहीं हैं। तिब्बती आदि अल्पमत जातियों के भट्ट लोग अद भी इसका व्यवहार करते हैं। व्यवहार करने वाले नाटक और सिनेमा वाले हैं। इसका दूसरे भी व्यवहार करने वाले नाटक और सिनेमा वाले हैं। इसका दूसरे भी व्यवहार करें, ऐसा कोई उपाय करना चाहिए। मैंने कहा—आहिर गरिमयों में रंगमी वस्त्र के वुश्वार्ट और फ्राक स्त्री-पुरुष व्यवहार करते ही हैं। कुछ थोड़े से परिवर्तन से वे इसे भी स्वीकार कर लेंगे। कारखाने वाले सचमुच ही भविष्य के लिए कुछ चिन्ता प्रकट कर रहे थे। नाटकों की संख्या बहुत अधिक होने पर भी ६ कारखानों के माल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। न अल्पमत जातियां ही अपने पुराने भट्टवर्ग और सामन्तों को ज्यादा दिन तक कायम रख सकेंगी।

#### ्सान-छिन-स्स

वैसे भी मध्य चीन और दक्षिण बहुत ही हरा-भरा प्रदेश हैं। आजकल वर्षा बीत जाने पर भी कभी-कभी फुहारें पड़ने लगती थीं। इसलिए सर्वत्र सुहावनी हरियाली दिखाई एड़ती थी। विहारों की स्थापना सुन्दर स्थानों पर हुई हैं। यह विहार एक छोटी सी पहाड़ी, जैसी जगह में अवस्थित हैं। यहां रह से ६० वर्ष की उम् की भिक्षुणियां रहती हैं। १६४४ में मिड् वंश का अन्त हुआ और मंचू वंश ने शासन संभाला। उस समय एक सामन्त का यहां प्रसाद था, जो मिड् वंश में सेवा कर चुका था। राज वंश के परिवर्तन को बाद सामन्त भी अपनी भिक्त बदल देते हैं। उक्त सामन्त कुछ अड़ियल सा था। इसने मंचुओं की सेवा स्वीकार नहीं की और यहां एकान्तवास करने लगा। उसने अपने महल को विहार में परिवर्तित कर दिया। उसमें आडवल भिक्षुणियां रहती हैं। सभी कुछ-न-कुछ

शिक्षिता हैं। स्त्रियों में जान पड़ता है, भिक्त का चिराग देर तक टिमटिमाता है। चीन में भिक्षुओं की संख्या कम हो रही है, एर भिक्षुणियों के लिए वह बात नहीं है।

शाम को हम नानिकड्॰ की एक मोटर फेंक्टरी को देखने गये। चीन में आधे दर्जन से ऊपर मोटर बनाने के कारखाने हैं। वह विदेशी पूजी को जोड़ना भर अपना काम नहीं समऋते, जैसा कि भारत में होता है। इस कारखाने की संचालिका (डाइरेक्टर) ल्यू थीं। जिस नंगले में आफिस था, वह च्यांग के किसी आफिसर का वंगला था। पास में छोटा सा हाँच था, जिसमें कमल भी फूलते होंगे। छत और कड़ियों में कला प्रदर्शन करने की कोशिश की गयी थी। हमारे देश में मांटर का कारखाना वनता -तो कम-से-कम ५-१० लाख तो वंगलों-मकानों पर ही खर्च कर दिये जाते। संचालिका ने बतलाया कि काम सीखने वाले को हम २२ से ३२ युवान (४४ से ६४ रुपया) मासिक इंते हैं। काम सीख लेने के बाद वैतन ३७ से ९२० युवान तक होता है। च्यांग काई-शेक के भागने के समय यह मरम्मत करने की एक वर्कशाप थी। उसी को वढ़ाते-बढ़ाते वड़े गोटर कारखाने के रूप में परिणत कर दिया गया। इस समय कारखाने में ४ हजार मददूर काम कर रहे हैं। १६४६ में उनकी संख्या ७ हजार हो जायगी। पहले १६ अरवशक्ति की मोटर बनाची जाती थी, फिर ४० अरवशक्ति की। अब ७० अरवशक्ति की मोटरें बनने लगी हैं। इस समय एक प्रकार की लारी बनती हैं, वह तीन प्रकार की बनने लगेगी। १६५८ में ९०० लारियां बनायी गर्यो। कारों में एक ऐसी थी, जिसकी सारी वाडी प्लास्टिक की थी। प्लास्टिक ऐसी नहीं, जिसमें आग लग जाये। प्लास्टिक के कारण कार का वजन तिहाई रह गया। उन्होंने वतलाया कि १६४६ में १० हजार लारियां और २० हजार मोटर इंजन दनेंगे। मेरे पूछने पर कहा-इंजनों कं मोटे भाग दूसरे कारखानों से ढलकर आते हैं। वाकी सारे पूर्ज वहीं वनते हैं। आगे कारखाने में वह भी ढलने लगेंगे। सारे चीन ने लोह-यज्ञ का व्रत लं लिया हैं, फिर यह मोटर कारखाना पीछे कैसे हो सकता था? संचालिका ने वत्तलाया कि २२ अक्तूबर (एक दिन पहले) को हमने ६ टन फोलाद बनाया था, अर्थात महीने में १८० टन फोलाद । संचालिका प्लास्टिक

कार पर वैठाकर हमें मजूरों के निवास दिखाने ले गर्यो। जिस कारखाने की उद्देश्य मरम्मेत भर करना था, वहाँ अधिक जगह कौसे ही सकती धी? आस-पास के घरों को तोड़-ताड़कर कारखाना बढ़ा दिया गया था। मजदूर एक मील से अधिक दूरी पर रहते थे। सभी मकान नये और दूराजिला-तिमंजिला थे। शिशुशालाये और बालोद्यान अनेक थे। हम छोन परिवार का निवास इंखने गये। परिवार में सात व्यक्ति हैं, जिनमें पांच काम करने वाले थे। सबका सम्मिलित वेतन २२६ युवान मासिक था। सम्मिलित परिवार का यह अच्छा नमूना था। उनके पास रहने के कमरों के अति-रिक्ते रसोई बनाने और पाखाने के एक-एक कमरे थे। मैंने संचालिका से पूछा-कम्यून तो यहां भी आयोगा? उन्होंने वड़ी उत्साह के राथ कहा - "इम इसके लिए तत्परता से काम कर रहे हैं।" उस समय तो माल्म होता था कि कम्यून गांवीं और शहरों सवमें फील जायेंगे। कम्यून का आरंभ गांव की साधारण जनता ने किया था। वह अपने तजर्व से उसपर पहुंची थी। पर शहरों की बनावट अलग होती है। इसीलिए पीछे शहरों में कम्यून स्थापित दरने की बात छोड़ दी गयी। मैंने पूछा— "कम्यून में तो अलग-अलग रसोई की गुंजायश नहीं रहती। हर इमारत में परिवार पींड जो रसोई घर बनाये गर्य हैं, वह बैकार साबित होंगे।" संचालिका ने कहा- "नयं मकानां में हम नहीं बनायेंगे।" छन परिवार मकान, पानी-विजली सदके लिए ८ युवान (९६ रुपया) मासिक देता था।

## शाङ्ह

हम मध्य चीन में घूम रहे थे। नानिकड् के बाद शाड् हैं देखना था। नानिकड् में तो देवताओं ने दया नहीं दिखायी। अगर बूंबा-बांदी नहीं होती, तो आसमान धूमिल अदश्य रहता। २३ अक्तूवर को सबरे ८ बजकर ४ मिनट पर जब हमने रेलगाड़ी से प्रस्थान किया, तो आसमान साफ था। यह पहाड़ी प्रदेश नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहाड़ों का विल्कुल अभाव भी नहीं था। देहात देखने में हमारे यहां के उन प्रदेशों जैसा मालूम होता था, जहां धान की खेती ज्यांदा होती हैं। इस धान पेंदा करने वाले ग्रदेश में एक ही खेत में से दो फसलें धान की पैदा होती हैं। धान के लिए पानी की आवश्यकता होती हैं। पहले कैंगे करते होंगे, यह नहीं मालूम, पर इस समय तो पानी की वहां भरमार हैं। सर्वत्र नहरों का जाल बिछा हुआ हैं। वहीं नहरों में वहीं नावें और छोटे स्टीमर चल सकते थे। छोटी नहरों में होंगियां चल सकती थीं। कुछ छोटी नहरों तो धातायात के लिए नहीं, विल्क मछली पालने की काम देती थीं। नहरों का धरातल आस-पास के खेतों से नीचा था, इसलिए पानी अपने आप खेतों में नहीं चढ़ सकता था। अगर पानी चढ़ने लायक नहरें दनाते, तो हवाह हो, हुई, या याह ची जैसी विशाल निदयों के ऊपर पुल बांधकर इन्हें ऊपर से लाना पड़ता। तब दो हजार मील की नहर बनाना आसान नहीं था। हर जगह माजूद इन नहरों के पानी को किसान इस्तेमाल तो जरूर करते होंगे, पर वह बहुत कष्टसाध्य रहा होगा। आजकल तो विजली की मोटर लगाकर सीढ़ी सा लकड़ी का यंत्र बैठा देते हैं और रात-दिन पानी नीचे से ऊपर पहुंचता रहता है। मछलियों के लिए ये नहरें पहले भी वड़ी उपयोगी थीं और अब भी हैं।

कितनी ही दूर तक लाइन पर्वत के किनारे-किनारे गयी। फिर सुरंगें आयों और ट्रंन पर्वतश्रेणी के दूसरे पार जा पहुंची। गांव की खपरेंत की छत्तों, उनके क्यारों और क्यारियों को देखकर कभी बंगाल याद आता और कभी महास।

छैं घंटा चलने के बाद दो बजे हम शाड् हैं स्टेशन पहुंचे। पहले ही से सूचना मिल चुकी थी, इसिलए लोग स्टेशन पर आये हुए थे। वे हमें चिनचाड् होटल में ले गये। अंगू जों के शासन में यह कैथी होटल के नाम से प्रसिद्ध था। , उत्तरी चीन में ग्यारहवीं सदी में खितन राजवंश ने शासन िक्या था, जिसके कारण रूस आर मध्यएशिया में चीन को खिताई वहा जाने लगा। हमारे यहां भी नानखिताई प्रसिद्ध हैं, जिसका अर्थ हैं खिताई की रोटी। अंगू जों ने इसी खिताई को कैथी बना दिया। यह एक विशाल होटल हैं। हमें २०वीं मंजिल पर २०२१-२२ नम्बर के कमरे रहने की मिले। अभी चार मंजिलें और उत्तर थीं। शाड् हैं चीन के भीतर था। पहले वह चीन का नहीं, अंगू जों, अमरीकियों, फ्रांसीसियों, द्विनया के

वहुत से सामाज्यवादी देशों का नगर था। उस समय यहां सदके हिस्से अलग-अलग थे। यह इलाका विटिश कन्सेशन के भीतर था। आज सारं कन्सेशन समाप्त हो गये। ५० लाख की आवादी का यह नगर अब पूरा चीन का हैं। चीन का ही नहीं, यह एशिया का सबसे दड़ा नगर हैं। दुनिया के चार-पांच नगर ही इसके मुकावले में पेश किये जा सकते हैं। चीन गणराज्य की कारखानों की उपज का पांचवा हिस्सा शाइ है में पेटा होता हैं। इसीसे इसका महत्व समभ में आ सकता हैं। चीनी संविधान में इसे एक प्रदेश माना गया हैं। यहां जहाज, मशीनदूल, नाना प्रकार के यंत्र, मोटर, फालाद, विजली के यंत्र, रेडियो, छाप की मशीनें, कपड़ें ने जितना कपड़ा बनाया, वह इंगलैंड के सारे कपड़ें की उपज से अधिक था। शिक्षा के लिए यहां पांच विश्वविद्यालय, ९७ कालेज, ५० टेक्नीकल कालेज, २०० हाई स्कूल, और २७०० प्राइमरी स्कूल हैं। शाइ हैं को मैंने १६२४ में भी देखा था। २३ वर्षों में बहुत अन्तर हो गया हैं। पिछले ६ वर्षों में जो परिवर्तन हुआ, उसे कहने की आवश्यकता ही नहीं।

मुख्य नगर देखने में कलकता या वम्बई सा मालूम होता है। क्यों कि जिन हाथों ने कलकता और वम्बई को बनाया, उन्होंने ही इसे भी बनाया है। आमंनियन डेविड सासून बम्बई की सबसे अधिक कपड़ा मिलों का मालिक था। यहां पर उसका मकान शाइ है और एशिया की सबसे ऊंची इमारत थी। सासून अपनी बम्बई की मिलों को मारवाड़ियों के हाथ में बेच पूरा पैसा लेकर भाग गया। पर शाइ है से वह एक काँड़ी ले गया होगा, इसमें सन्देह हैं।

शाम के वक्त नगर देखने के लिए निकले। पहले डाक्टर सन यात-संन के बंगले में गये। चीन के राष्ट्रियता डाक्टर सुन कितने ही सालों तक इसी मकान में रहे थे। यह मकान न जाने कितने हाथों में गया होगा। पर शायद दीवारों को बदला नहीं गया। अब छोटी सी फुलवारी से घिरे इस दुमंजिले मकान को म्यूजियम बना दिया गया है। डाक्टर सुन की पत्नी अब भी जीदित हैं। अपने पति के साथ बरसों वह इस मकान में रहीं। वंगले को पूर्व रूप में लाने में उन्होंने बड़ी सहायता की। सभी कमरों को उसी तरह रखा गया है। फर्नीचर कुछ पुराने मिल गये हैं, नये वहुत कम हैं। डाक्टर सुन की लिखी किताबों का यहां एक वहुत अच्छा संगृह है। यहुत से पुराने चित्र और फोटो भी स्थान-स्थान पर लगाये गये हैं। हरेक चीनी तरुण वड़ी श्रद्धा से इस जगह आता है। डाक्टर सुन कम्युनिस्ट नहीं थे, लेकिन सोवियत रूस और कम्युनिज्म के प्रति उनकी बहुत आस्था थी। मरने के समय अपनी वसीयत के तार पर उन्होंने जो पत्र लिखा था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि सोवियत से चीन को बहुत आशा है। जब सामाज्य-वाड़ी गिद्ध सिसकते चीन को चारों और से घेरे हुए थे, उस समय सोवियत ने ही चीन को खुलकर सहायता डी थी। लेकिन डाक्टर सुन के आंख मूंदते ही च्यांग कार्ड्-शेक ने वागडोर संभाल ली; जिसके कारण चीन भीषण गृह यद्ध में दो दशाब्दियों से अधिक तक फंसा रहा।

वहां से हम फ्रेंच वाग को देखते हुए लाँटे। इसीके दरवाजे पर टंगी पट्टी पर लिखा रहता—"कुत्ते और चीनी इसके भीतर नहीं जा सकते"। एक दिन यह पट्टी चीन के भीतर लगायी गयी थी। आज के चीनी इसे पड़कर अपमानित नहीं होते, बल्कि उन्हें गोरे सामाज्यवादियों की वेवक्रूफी पर हंसी आती हैं। होटल से लाँटने से पहले शाह् हैं ताशा होटल में गये। यह १८ मंजिल की ७० मीतर ऊंची शाह् हैं की सबसे ऊंची इमारत हैं। छत पर से सारा शहर दिखाई पड़ता हैं।

रथ के प्विहिन यू-फ्रू-स्स, (विहार) देखने गर्य। यहां २६ से ८० वर्ष तक के ६० भिक्ष रहते हैं। इसके वारे में मैंने डायरी में लिखा— "सुन्दर, स्वच्छ, समृद्ध, विशाल वेश्म।" यहां के नायक भिक्ष वहें पंडित और सुसंस्कृत पुरुष हैं। कला की चीजों में भी रुचि रखते हैं। उन्होंने कितने ही पुराने गून्थ, म्र्तियां आदि संगृहीत किये हैं। दिहार के साथ एक दूकान भी हैं, जिसमें धार्मिक गूंथ, पूजा की म्र्तियां, मालाएं आदि बेचने के लिए रखी रहती हैं। यह दूकान स्वयं इस वात की साक्षी हैं कि बाँद्ध धर्म के अनुरागी इस विशाल शहर में काफी हैं।

वहां से हम चिन्-आन्-स्स (विहार) देखने गये। इस विहार का आरंभ तीसरी-चाँथी सदी में हुआ था। उस समय शाह् है शहर की क्या क संभावना हो सकती थी। समृद्र के किनारे एक गांव था, जहां यह विहार स्थापित हुआ था। दक्षिणी सुड्-काल (१०वीं-१२वीं सर्गी) में इसे दहां से यहां स्थानान्तरित किया गया। मिन्दर की मुख्य बुद्ध प्रतिमा २०० वर्ष पुतानी हैं। इस दिहार में २४ से ६० दरस की उम् के तीस भिक्षु रहते हैं। सारे शाड् हैं नगर में १०० छोट वड़े विहार हैं, जिनमें ४० भिक्षुणियों के हैं। १००० भिक्षु और ५०० भिक्षुणियां उनमें रहती हैं। सबसे पुराना शिलालेख सुड् काल का है, जो यहां सुरक्षित रखा हुआ हैं। विहार के वाहर सड़क पर अशोक स्तम्भ की नकल का एक विशाल स्तम्भ हैं। यह दोनों विहार तान्तिक सम्प्रदाय के हैं। लेकिन चीन और जापान के तान्त्रिक बौद्ध तिब्बतवालों की सी मान्यता नहीं रखते। शाड् हैं नगर में सुखावती, ध्यान, तेनथाई, अवतंसक बौद्ध सम्प्रदायों के भी विहार हैं। किसी समय ये भेद एक दूसरे के वीच में जबर्दस्त खाई बने हुए थे। अब वह खाई पट गयी हैं। सभी संप्रदाय बौद्ध एकता को जीवन में अनुभव करते हैं। चिन्यान्स्स के नायक छ सुड् की अवस्था ६४ वरस की हैं। वह भी यहां के ख्यातनामा प्रतिष्ठित भिक्षु पंहित हैं।

१६२४ में मोंने शाइ है के चापे मुहल्ले को दिशेष तार से देखा था। १६२९ में जापानियों ने वही क्रूरतापूर्वक इस चीनी मुहल्ले का ध्वंस किया था। सिर्फ दीवार ख़ही थीं। जापानी दमों ने छतों को तोड़ दिया था, न जाने कितने निरीह आदिमियों को मारा था। मेरे कहने पर मंजवान मुर्भ चापे ले गये। पर वहां खंडहरों की नगरी अब नहीं थी। पीछे जव जापान ने चीन पर अधिकार किया; तो उसने भी चापे में बहुत से मकान दनवाये।

अपराहन में फिर नगर देखने निकले। पेकिंड् की तरह यहां भी एक विशाल सोवियत प्रदर्शनी हुई थी, जिसके लिए एक विशाल तथा खूबस्रत इमारत बनवाणी गयी। उसे सोवियत ने चीन को श्रीपत कर दिया। उसी में जब-तब प्रदर्शनी हुआ करती हैं। शाइ हैं ४०-४४ लाख से बढ़कर अब ८० लाख की नगरी हो गया हैं, अतः अब मकान दूर-दूर तक चले जायें, तो क्या आश्चर्य? एक जगह उपनगर में श्रीमकों के लिए ६ गूम बसाये गये हैं। शायद गूम नाम काव्यमय हैं, इसीलिए यह उसे दिया गया, नहीं तो यहां दुमंजिले और अनेक मंजिलें बहुत से घर हैं। आस-पास में फूल-फल की क्यारियां हैं, जिससे मकान हरे-भरे मालूम होते हैं। शायद इसीलिए

उसी तरह रखा गया है। फर्नीचर कुछ पुराने मिल गये हैं, नये बहुत कम हैं। डाक्टर सुन की लिखी किताबों का यहां एक बहुत अच्छा संगृह हैं। बहुत से पुराने चित्र और फोटो भी स्थान-स्थान पर लगाये गये हैं। हरक चीनी तरुण बड़ी श्रद्धा से इस जगह आता है। डाक्टर सुन कम्युनिस्ट नहीं थे, लेकिन सोवियत रूस और कम्युनिज्म के प्रति उनकी बहुत आस्था थी। मरने के समय अपनी वसीयत के तौर पर उन्होंने जो पत्र तिखा था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि सोवियत से चीन को बहुत आशा है। जब सामाज्यवादी गिद्ध सिसकते चीन को चारों और से घर हुए थे, उस समय सोवियत ने ही चीन को खुलकर सहायता दी थी। लेकिन डाक्टर सुन के आंख मूंदते ही च्यांग काई शंक ने बागडोर संभाल ली; जिसके कारण चीन भीषण गृह यद्ध में दो दशाब्दियों से अधिक तक फंसा रहा।

वहां से हम फ्रेंच वाग को देखते हुए लाँटे। इसीके दरवाजे पर टंगी पट्टी पर लिखा रहता—"कुत्ते थाँट चीनी इसके भीतर नहीं जा सकते"। एक दिन यह पट्टी चीन के भीतर लगायी गयी थी। आज के चीनी इसे पढ़कर अपमानित नहीं होते, बल्कि उन्हें गारे सामाज्यवादियों की बेवक्रूफी पर हसी आती है। होटल से लाँटने से पहले शाह् है ताशा होटल में गये। यह १८ मंजिल की ७० मीतर ऊंची शाह् है की सबसे ऊंची इमारत हैं। छत पर से सारा शहर दिखाई पड़ता है।

२४ के पूर्वाहन यू-फू-स्स, (बिहार) देखने गये। यहां २६ से ५० वर्ष तक के ६० भिक्षु रहते हैं। इसके वारे में मैंने डायरी में लिखा—"सुन्दर, स्वच्छ, समृद्ध, विशाल वेशम।" यहां के नायक भिक्षु बड़े पंडित और सुसंस्कृत पुरुष हैं। कला की चीजों में भी रुचि रखते हैं। उन्होंने कितने ही पुराने गून्थ, मूर्तियां आदि संगृहीत किये हैं। दिहार के साथ एक दूकान भी हैं, जिसमें धार्मिक गूंथ, पूजा की मूर्तियां, मालाएं आदि बेचने के लिए रखी रहती हैं। यह दूकान स्वयं इस वात की साक्षी हैं कि बाँद धर्म के अनुरागी इस विशाल शहर में काफी हैं।

वहां से हम चिन्-आन्-स्स (विहार) देखने गये। इस विहार का आरंभ तीसरी-चौथी सदी में हुआ था। उस समय शाह् ही शहर की क्या ध संभावना हो सकती थी। समृद्र के किनारे एक गांव था, जहां यह विहार अध्यापकों की संख्या ६८५ (३० महिलाएं) हैं। प्रोफेसर का वेतन ८८ से १४४ चुवान हैं। ४१२ सहायक अध्यापक हैं। पाठ्यकाल ४ वरस का हैं। मजदूरों के लिए कुछ रियायतें हैं। वे मेंट्रिक पास न होने पर भी किसी विषय में दिशेव चौग्यता रखने पर दाखिल कर लिये जाते हैं। विश्व-विद्यालय में १० विभाग हैं। साइंस में-भौतिकी, रसायन, प्राणिशास्त्र, गणितशास्त्र। क्ला में साहित्य, वेंदेशिक भाषा, इतिहास, दर्शन, अर्थ-शास्त्र और पत्रकारिता। गणित, परमाणु, भौतिकी और रसायन के लिए प्रयोगशालाएं हैं। भाषातत्व का भी प्रवेश होने वाला है। शिक्षा में सार्व-त्रिक नियम का पालन किया जाता है, अर्थात १२ महीने में १ महीना छुद्दी, २ महीना शारीरिक उत्पादक श्रम और ८ महीना पढ़ाई। परीक्षा हमारं यहां की तरह स्मृति की परीक्षा नहीं है, इसलिए वहुत कम विद्यार्थियों के फ़ेल होने की गुंबाइश हैं। प्रोफेसर वू छाड्-मिन् आधुनिक इतिहास के अध्यापक हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय की जानकारी देने में सहायता की। १९६४६ के बारे में बतलाया कि उत्तीर्ण गूजिएटों में आधे अनुसंधान में लग गर्य। पाठ्यक्रम सोवियत के ढंग का है। परीक्षा में पूर्णींक ४ हैं। उत्तीर्ण छात्र को कम-सं-कम २ अंक लाने होते हैं। ५० प्रति-शत छात्र १५ युवान मासिक छात्रवृत्ति पाते हैं। प्रथम वर्ष में ६० प्रतिशत विद्यार्थी मजदूर वर्ग के हैं। अगली क्लासी में वे २० प्रतिशत हैं। हरक विभाग के साथ फैक्टरी लगी हुई है। कांच फैक्टरी में सैंने प्रथम वर्ष के छात्रों को कांच बनाते देखा।

छात्रावास के प्रत्येक कमरे में आठ विद्यार्थी रहते हैं। भाजन में चावल या रोटी विद्यार्थी अपने आप परोस लेते हैं। साम सन्जी दूसरों के लिए कम न हो जाये, इसलिए रसोइये देते हैं। सपत्नीक अध्यापक अधिकतर अपने घरों में भोजन करते हैं। सिनेमा और रंगमंच के लिए एक विशाल हाल हैं। अध्यापकों के लिए एक वहुत बड़ा पुस्तकालयं हैं। उसमें भारत सम्बन्धी बहुत से गृन्थ थे। हो, भारतीय भाषा में नहीं थे।

अगराहन में हम यहां के द्वितीय मीडिकत कालेज देखने गर्य। कमला की तिवयत खराव हो गयी थी. इसलिए, वह जया-जेता के साथ होटल में रहीं। इस कालेज में ३४८२ विद्यार्थी पढ़ते हैं। पहले अमरीकी

यह नाम प्रसिद्ध हुआ। इन ६ गामीं में ४० हजार लोग नसते हैं। द्कान, होटल, रेस्तोरां और नागरिक जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें यहां माजूद हैं। आठ जगहों में गरम पानी वितरित होता है। टेलीफोन के सात स्थान हैं। शिशुशालार्य सात और वालीचान चार हैं। वैंक, डांकखाना भी मौजूद हैं। एक परिवार को देखने गये। उसमें पांच व्यक्तियों में दो काम करने वाले थे, जो ८४ और ७० युवान प्रति मास कमाते थे। उनके लिए दो कमरे थे। रसोई का कमरा पड़ोसी के साथ सम्मिलित था। शांचालय अलग था। विजली-पानी के साथ घर का किराया ६ युवान (१२ रुपचा) था। दादी भी जब धर्म में अनुराग नहीं रखतीं, तो पार्त-पोतियां क्या रखेंगे। रास्ते में चार हजार आदमियों के रहने लायक इमारत वनी थीं, जहां पहले भोपड़ियां थीं। मुक्ति (१६४६) से पहले शाड् ही में ६० प्रतिशत लोग रोगी, भूखे और वेकार थे। अव यह वात एक बीती कहानी हो गयी। एक क्लव में गये जिसमें गीत, वाद्य और नृत्य का विशेष तार से प्रोगाम होता था। यहीं मुहल्ले वाली ने हमारा स्वागत किया। लोगों की भीड़ तो शायद जया जैता और उनकी मां को देखने एकत्रित हो गयी थी। अंग्रेजों के शासन के समय शाड् ही में भारतीयों की कमी नहीं थी। हां, भारतीय स्त्री शायद ही कोई आती थी। रात को "ताइवान की एक रात" नाटक दंखा। वेशभूषा और अभिनय में यहां नाटक सुन्दर होते हैं। २४ अक्तूबर को पूर्वाह्न में आसमान कुछ मेला हो गया था। हम फू-तान विश्वविद्यालय देखने गये। फ्रेंच विश्वविद्यालय का वर्ताव अनुचित देखकर कुछ चीनी देशभक्तों ने १६०५ में इसकी स्थापना की थी। जापान के शासनकाल में इसे छुड्-चिड्- में हटा दिया गया। कुं आमिन्तांग के शासन काल में यह कालेज नहीं, गृप्तचरों का एक अड्डा था। १६४८ में यहां के २०० विद्यार्थी जेलों में वन्द थे। १६४६ में म्, कित के बाद शाइ है के ४० कालेजों को एकत्रित करके इस विश्व-विद्यालय का निर्माण हुआ। फ्रेंच शासकों ने चेन-तान (पूर्व उपा) के नाम से जो कालेज खोला था, उसीके उत्तर में फू-तान (पुनः उषा) कालेज की स्थापना हुई। १६५८ में इस विश्वविद्यालय में ५२८० छात्र (७६० छात्राएं) पढ़ते थे। मजदूर भी ४०० इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे।

अध्यापकों की संख्या ६८५ (३० महिलाएं) है। प्रोफ़ेसर का वेतन ८८ से १४४ चुवान हैं। ४१२ सहायक अध्यापक हैं। पाठ्यकाल ४ वरस का हैं। मजदूरों के लिए कुछ रियायतें हैं। वे मोद्रिक पास न होने पर भी किसी विषय में विशेष योग्यता रखने पर दाखिल कर लिये जाते हैं। विश्व-विद्यालय में १० विभाग हैं। साइंस में-भौतिकी, रसायन, प्राणिशास्त्र, गणितशास्त्र। क्ला में साहित्य, वैदेशिक भाषा, इतिहास, दर्शन, अर्थ-शास्त्र और पत्रकारिता। गणित, परमाणु, भौतिकी और रसायन के लिए प्रचागशालाएं हैं। भाषातत्व का भी प्रवेश होने वाला है। शिक्षा में सार्व-त्रिक नियम का पालन किया जाता है, अर्थात १२ महीने में १ महीना छुद्दी, २ महीना शारीरिक उत्पादक श्रम और ८ महीना पढ़ाई। परीक्षा हमारे यहां की तरह स्मृति की परीक्षा नहीं हैं, इसलिए वहुत कम विद्यार्थियों के फेल होने की गुंजाइश है। प्रोफेसर वू छाड्-मिन् आधुनिक इतिहास के अध्यापक हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय की जानकारी देने में सहायता की। १९६४६ के बारे में वतलायां कि उत्तीर्ण गूजिएटी में आधे अनुसंधान में लग गर्य। पाठ्यक्रम सौवियत के हुग का है। परीक्षा में पूर्णी क ४ हैं। उत्तीर्ण छात्र को कम-से-कम ३ अंक लाने होते हैं। ५० प्रति-शत छात्र १५ युवान मासिक छात्रवृत्ति पाते हैं। प्रथम वर्ष में ६० प्रतिशत विद्यार्थी मजदूर वर्ग के हैं। अगली क्लासों में वे २० प्रतिशत हैं। हरेक विभाग के साथ फैक्टरी लंगी हुई हैं। कांच फैक्टरी में सैंने प्रथम वर्ष के छात्री को कांच वनाते देखां। १००० वर्ष १००० १००० १५ भी २०

कात्रावास के प्रत्येक कमरे में आठ विद्यार्थी रहते हैं। भाजन में वावल या रोटी विद्यार्थी अपने आप परोस लेते हैं। साम सब्जी दूसरों के लिए कम ने हो जाये, इसलिए रसोइये देते हैं। सपत्नीक अध्यापक अधिकत्तर अपने घरों में भाजन करते हैं। सिनेमा और रंगमंच के लिए एक विशाल हाल हैं। अध्यापकों के लिए एक वहुत बड़ा प्रत्तकालय हैं। उसमें भारत सम्बन्धी बहुत से गृन्थ थे। हां, भारतीय भाषा में नहीं थे।

अपराहन में हम यहां के द्वितीय मीडिकल कालेज देखने गये। कमला की तिवयत खराब हो गयी थी. इसलिए वह जया-जेता के साथ होटल में रहीं। इस कालेज में २४८२ विद्यार्थी पढ़ते हैं। पहले अमरीकी आर फ्रेंच कार्लंज थे, जिनको मिलाकर १६५२ में इसकी स्थापना हुई। वहां के प्रोफेसर बतला रहे थे कि योरोपियनों के प्रबंध में इन कार्लंजों में अंधरगर्दी मची रहती थी। एक फ्रेंच मिशनरी (धर्म प्रचारक) यहां प्राणिशास्त्र का अध्यापक था, जिसका प्राणिशास्त्र से कोई सम्पर्क नहीं था। वह फ्रेंच जानता था, फ्रेंच भाषा में प्राणिशास्त्र की पुस्तकें हैं, इसलिए वह अध्यापक होने के योग्य था। प्रोफेसर फेन् रू-सेन् अंग्रेजी अच्छी बोल लेते थे और बड़े मजाकिया तार से ये बातें बतला रहे थे।

कालेज में ७९ प्रोफेसर, ६६ लॅक्चरर और ९२९ सहायक लॅक्चरर, अर्थात कुल मिलाकर २६१ अध्यापक हैं। पाठ्यकाल ४ वर्ष का है। निसंग विद्यालय अलग है, जिसमें १००० छात्राएं हैं। अस्पताल में रोगियों के लिए २०१० चारपाइयां हैं। एक पूरा नगर यहां बसा हुआ है। दर्जनीं प्रयोगशालाएं हैं। एक एंसी ऑपधि इन्होंने निकाली हैं, जिसे खिलाने से सूअर प्रतिदिन १ किलोगाम (सवा सेर) वढ़ जाता है। इसकी सफेद गोलियां मशीन से बनाकर हव्यों में वन्द की जा रही थीं। यहां के इस चिकित्सालय की हाल ही में बड़ी ख्याति हुई। छ-खह्र एक लौह-कारखाने का मजदूर था। एक दुर्घटना में उसके सारे शरीर का ६८ प्रति-शत चमड़ा जल गया। डाक्टरों ने कह दिया, इसे नहीं बचाया जा सकता। २०-२४ प्रतिशत चमड़ा जला होता, तो उम्मीद थी। चारों और से डाक्टरों पर दबाव पड़ा-"पश्चिमी डाक्टरों के फतवे को मत दुहराओ, अगर उन्होंने ऐसे आहत को नहीं बचाया, तो तुम्हें बचाना होगा। उसके लिए जितना भी जिन्दा चमड़ा चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं।" वह अस्पताल की तीसरी मंजिल पर था। हम वहां गये। चेहरा देखने से यह पता नहीं लगता था कि वह इतने खतरनाक तार से भुलस गया था। लेकिन शरीर के अंगों को देखने से मालूम हुआ कि कैसी भीषण अवस्था थी। अब वह त्तिकये के सहारे बैठ सकता था और वार्त करता था। पहले वह अयंकर पीड़ा में कराहता रहता था। विना क्लोरीफार्म के पीड़ा-हटाका द्वाई देकर शल्य-क्रिया की गयी। चमहे की चकत्तियां बैठायी गर्यो। तीसरे दिन उसकी पीड़ा जाती रही। धीरे-धीरे चिकित्सा ने सभी दोपों को हटाया।

शाह् हैं के पास के भी किसी कम्यून को मैंने देखना चाहा। इसके लिए

हम २६ अक्तूबर को पाने ८ वर्ज सर्वरे यहां से ४४ किलोमीतर दूर पमां कम्यून गर्च। इस कम्यून के बारे में में अपनी पुस्तक "चीन के कम्यून" में विस्तार के साथ लिख ंचुका हूं। कई घंटे देखने के बाद हम वहां से १८ मील दूर जिले के हैंडक्वार्टर यू-शान गर्चे, जिसकी आबादी ७० हजार हैं। यहां के सार्वजनिक वगीचे में गर्चे। वहां एक असंभव जन्तु देखने में आया—रोचें वाले कळुए। संस्कृत में शशक्तंग (खरगांश की सींग) और कूर्मलोम (कळुए का बाल) असंभव कहा गया हैं। पर यहां हरे रंग के आध-आध सेर के कई कळुए पानी में डोल रहे थं, जिनकी पीठ पर दां तीन इंच लम्बे हरे वाल थे।

साम हो आयी और हमें ६२ किलोमीतर चलना था।

शाड् हैं में २२ से २० अक्तूबर तक हम रहे। जिस चीज को भी हम देखना चाहते थे, उसके देखने का प्रबन्ध आसानी से हो जाता था। २० अक्तूबर को पूर्वाह्न में एक कपड़ा मिल देखने गये। शाड् हैं अकेला इंगलेंड जितना कपड़ा बनाता हैं। यहां मिलें बहुत हैं। इस कारखाने को देखने के लिए हमें नड़ी पार जाना पड़ा। यहां भी नदी को पुल से पार करने की जरूरत नहीं थी। स्टीमर एक साथ कई बसों और कारों को बैठाकर पार कर देता। हम यहां खुली कार में बैठे हुए थे। नदी पार होते वक्त नीचे की ओर विशाल स्टीमर खड़े थे जो दुनिया के कोने कोने से माल या पैसंजर लाते फिरते हैं। शांड् हैं से समुद्र कुछ दूर हैं, पर यहां की नदी पर बड़ा बन्दर बना हैं।

अनेक मिलों के स्वामी श्री त्यू इस समय यहां नहीं थे। उपसंचालक श्री फान ने हमें कारखाना दिखलाया। इस कारखाने की स्थापना १६२६ में हुई थी। १६४६ में १२०० कमकर और २०,००० तकुए थे। उस समय कपड़ा नहीं चुना जाता था। शहर के भीतर अधिक बढ़ने की जगह नहीं थी, इसलिए १६५९ में कारखाने को यहां लाकर स्थापित किया गया। उस समय १८०० कमकर और २५,००० तकुए और ६९६ कर्ये थे। १६५८ के अक्तूवर में कमकर २,८००, तकुए ४२,२०० और कर्य १०८८ थे। तीन पाली में काम होता हैं। हरक श्रीमक को साढ़े सात घंटा काम करना पड़ता हैं। शहर के वाहर खेतों में कारखाने और मजदूरों के निवास वने हैं। शहर

अव पास तक चला आचा है। ६० प्रतिशत मजदूर यहीं घरों में रहते हैं। काम सीखनेवाले ३४ युवान और वाकी ६४ से १९० युवान (१२८ से २२० रुपया) तक मासिक पाते हैं। फेक्टरी के भीतर शिशु कोठरियां हैं, उहां थांड़े-थोड़े समय पर माताएं आकर दूध पिला जाती हैं। पास ही प्राइमरी पाठशाला, हाई स्कूल और संकेंडरी स्कूल भी हैं। फेक्टरी के अस्पताल में ४ डाक्टर और २६ नसें, २ प्रस्तिगृह हैं। ६० रोगियों के लिए चारपाइयां भी माजूद हैं। क्लब भवन दह्त दिशाल हैं। इसमें नृत्य, गीत, नाटक और सिनेमा दिखाये जाते हैं।

उत्पादन के बारे में श्री फान ने बतलाया—१६४७ में २४,००० गांठें तेयार हुई थीं। १६४६ में साढ़े ७ लाख गांठें बनायी जायेंगी। कारखाना अत्यन्त उपयोगी सिर्फ चार प्रकार के बहुत मजबूत बस्त्रों को बनाता हैं। रंगने का अभी इन्तजाम नहीं हैं, लेकिन उत्ह ही वह भी होनेवाला हैं। रूई की गांठरुआने से लंकर कपड़ा तह होकर गांठ में बंद होने तक सभी काम यंत्रों द्वारा होता है। इसलिए उत्पादन अधिक होना स्वाभाविक हैं। सभी कमरे तापनियंत्रित हैं। हवा में उड़नेवाले रूई के रेशों को चूस लेने वाले यंत्र लगे हैं। चीन कपड़ा उत्पादन में बहुत आगे बढ़ गया है। इन्होनेशिया, मलाया, वर्मा, इन्होचायना आदि में चीनी माल के आने के कारण जापान में त्राहि-त्राहि मच गयी हैं। जापान इन्हें पहले अपना बाजार मानता था। भारत का भी कपड़ा इन देशों में जाता था, जिसे १६५८ में भारी धक्का लगा। चीनी माल का मुकाबला करना पूंजीवादी देशों के लिए बहुत मुश्कल हैं। चीनी कारखाने बढ़िया कपड़े ही बाहर भेजते हैं। पूंजीवादी देश इसकी तरफ उतना ध्यान नहीं देते। फिर दाम में भी चीनी कपड़ा इतना सस्ता होता है कि उसका मुकाबला करना मुश्कल हैं।

हम फैक्टरी की विशाल भोजन-शाला देखने गये। यहां १२ युवान (२४ रुपया) मासिक में तीनों जून का पेट भर भोजन मिलता है। अविवाहित मजूर-मजूरिने यहीं भोजन करते हैं।

भी ल्यू इस समय किसी काम में व्यस्त थे, इसिलए अपनी फेक्टरी में नहीं मिले, पर शाम को बौद्ध बिहार में हमारा भोज था, वहीं वह आ गर्य। उम् ६० वर्ष से ज्यादा होगी। शाह् है में इनकी २० मिलें थीं। वह : आपनीती नतलाने लगे—कम्युनिस्टों के आने पर में डर के मारे हाङ्काङ् भाग गया। दहीं मालूम हुआ कि कम्युनिस्ट कारखानां को उनके मालिकां के ही हाथों में रहने देते हैं। मेरे कारखाने मुर्फ मिल गये। सरकार ने क्हा-प्रदन्ध में सरकार, मजदूर और मिलमालिक तीनों के प्रतिनिधि रहेंगे। मुनाफं की दर निश्चित होगी। पर सरकार उत्पादन के सार माल को खरीद लेगी, खरीदार ढूंढ़ने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने दत्तलाया -हमारे कारखानों की बहुत सी मशीनें पुरानी हो गयी थीं, जिनको वदलने की अवश्यकता थी। हम जिन मशीनों को चाहते, उनको मंगाने का इन्तजाम सरकार कर देती। इस प्रकार कुछ ही वर्षा में हमारे कारखाने नरी हो गये। उनकी उपज बहुत बढ़ गयी। मैंने पूंछा-आप लोगों ने अपने कारखानों को सरकार को वयों दे दिया। उन्होंने उत्तर दिया-इसमें सबसे ज्यादा जोर हमारे लड़केलड़ कियों का था। वह दहने लगे-हम तो डाक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टैक्नीशियन हैं, हमारी अपनी कमाई हमारे लिए पर्याप्त है। हम नहीं चाहते कि हम शोषक वर्ग कं माने जायें। हमने स्वयं देखा कि पिछले कुछ ही वर्पा में देश से गरीवी दूर हो गयी। लोग गुखी हैं। इससे हमें प्रेरणा मिली। हम मिल-मालिकों ने भी प्रचार में हाथ लगाया और लोग तैयार हो गये। इस प्रकार १६५४ में सार कारखाने सरकार के हाथ में दे दिये गये। सरकार ने सभी पूंजीपतियों को उन्हीं कारखानों में काम दिया। मैं अपने कारखानों का महासंचालक हूं और अपने काम के लिए अधिकतम वेतन पाता हूं। पूंजी के लिए भी मालिकों को साल में रुपया बांध दिया गया है। मुक्ते भी मिल रहा था, लेकिन इस साल से मैंने उसे छोड़ दिया। मेरे ना बच्चे हैं। छ" लड़के अपनी-अपने कामों में लगे हैं। कोई इंजीिनियर हैं, तो कोई डाक्टर है। लड़की का भी ब्याह हो गया है। दो लड़के हाई स्कूल से निकलकर कालीज में पढ़ रहे हैं। दो-चार वर्षी में वे भी काम करने लग जायंगे। मुभी और पैसे की आवश्यकता नहीं। इसीलिए मैंने मिलीं की बदले मिलने वाले पेसों को लेने से इनकार कर दिया है। श्री ल्यू पार्तिया-मोंन्ट के मेम्बर हैं' आर देश के निर्माण में सिक्रिय भाग लेते हैं'। शाह है' में थ हजार प्जीपति थं, जिनमें से वहुत थोड़े देश से भागे।

अपराह्नें में हम छू-शिन कारखाना देखने गये, जहां जहाज दनते हैं। हमारे यहां के हरेक कारखाने में सबसे भयंकर चीज है, उच्च कर्मचारियों कं वंतन के रूप में लूट, जब कि चीन में बड़े-बड़े विशेषक भी दो-ढाई गाँ युवान मासिक से अधिक नहीं लेते। वहां का मजदूर भी अच्छी तरह रहता है। इन खर्चों के कम होने से वाकी सारा पेसा कारखाने में लगता हैं। यह जहाजी कारखाना नदी के किनार हैं। इसमें २,००० मजदूर काम करते हैं। १६५२ में यह राष्ट्रीय हुआ। उस समय यहां सिर्फ १६० मबतूर काम इसते थे। अब तो १३० स्त्रियां ही काम करने लगी हैं। यह ८० दिन में एक स्टीमंर तैयार कर देता हैं। तीन स्टीमरों को हमने वननं की भिन्त-भिन्न अवस्थाओं में देखा। १६४९ में यह कारहाना स्टीमरों की मरम्मत के लिए स्थापित जिल्ला गया था। उस समय ४०,००० वर्गमीतर से अधिक इमारतें नहीं थीं, अब लाख वर्गमीतर से भी अधिक हैं। २५० अरवशक्ति के इंजन यहां तथार होते हैं। अएना वहुत सा फालाद कारखाना स्वयं बनाता है। उसके लिए वह दंहात के लाह-यह में उत्पादित कची लोहे को खरीद लेता हैं। काम सीखने वालों का वेतन २० युवान और दूसरीं का ४६ रो १२२ युवान है। नदी के किनारे इतनी जमीन नहीं है कि मजबूरों कं लिए मकान बनाया जा सके। इस्लिए वे शहर में रहते हैं।

रावि-भोजन बोद्ध विहार में था। बोद्धिभक्ष, कट्टर निरामिष भोजी होते हैं, इसिलए वहां दस-बारह प्रकार के निरामिष भोजन तैयार थे। सभी स्वादिष्ट थे। छोंकन-बहारने में तेल का उपयोग किया गया था। चबीं आमिष में गिनी जाती हैं, इसिलए उसका व्यवहार नहीं हो सकता।

शाह् हैं को में १६३५ में देख चुका था। नगर में परिवर्तन अत्यधिक था। पहले के धनियों, भिखमंगों नगरीबों का अब कहीं पता न था। शाह् हैं वेश्याओं, जुआरियों और गुंडों का जबर्दस्त अड्डा था। दुनियां भर की जातियों की—योगेपियन और एशियाई—वेश्याएं यहां कई हजार की तादाद में रहती थीं। अबत्दर क्रान्ति के समय भागे हुए रुसियों की लड़ कियां काफी संख्या में यहां वेश्यापृत्ति करती थीं। वेश्यावृत्ति का उच्छेद केवल साम्यवादी देश ही कर सकते हैं। वेश्याएं तो उसी समय अस्तित्व में आयीं जब कि समाज में अमीर गरीब का भेद हुआ।

कमला का कहना था कि चीन में सबसे अधिक सुन्दर स्त्रियां यहां देखने में आयीं। यदापि अब सदीं आ चुकी थी, पर यहां स्त्रियों की पोशाक में विविधता थी।

#### हङचाउ

२८ अक्तूबर को पाँने ७ वर्ज हम रेल से हट् चाउ के लिए रवाना हुए, जो यहां से सवा ४ घंटे के सस्ते पर हैं। नानिकट् से शुरु हुआ दृश्य यहां भी दोहराया जा रहा था। यह भी नहरों का प्रदेश हैं। सस्ते में पटसन और प्रान्ने के भी वहुत से खेत मिले। ऐसा लगा मानो हम पूर्वी भारत में था गये हैं। जया के कम्पार्टमेंन्ट के पास ही उसी उम् की एक जर्मन लड़की थी। दोनों एक क्यूसरे की भाषा को नहीं समभती थीं, लेकिन खेलते खेलते दोनों में दोस्ती हो गयी। सस्ते के स्टेशनों पर लाह-यह सब जगह चल रहे थे।

१९ वर्ज ट्रेन हङ्चाज स्टेशन पहुंची। धार्मिक दिभाग के प्रतिनिधि श्री चाड् स्टेशन पर ही मिल गये। नगर के भीतर से होकर हम हड् चाउ के महासरोवर के किनारे पहुंचे। फिर उसके किनारे होते पंचमंजिले हड् चाउ होटल के २९९ नम्बर के कमरे में गये। होटल पहाड़ की जड़ में हैं। उसके सामने थोड़ी ही दूरी पर विशाल सरोवर है। शी-ह् (पश्चिम सरोवर) और चारों तरफ के हरे-भरे पहाड़ इस शहर को सुन्दरतम बनाते हैं। हड् चाउ की आवादी १९ लाख है। सरोवर को स्वच्छ रखने में कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी? सरोवर की पेंदी वहुम्ल्य खाद से भरी हुई हैं। उसे बेकार नहीं रहने दिया गया है। खोदनेवाले यंत्र लगे हैं, जो पेंदी, की कीचड़ की खोदकर मोटे पाइपों द्वारा किनारे पर वने बड़े-बड़े क्यारों में भर देते हैं। पानी निथर जाता है। जब कीचड़ सूख जाती है, तो लारियों पर लादकर उन्हें खेतों में डाल दिया जाता है। हड् चाउ कभी चीन की राजधानी था। 😿 नवीं शताब्दी में यह हू वंश की राजधानी था। ९१वीं-१२वीं शताब्दी में उत्तरी चीन पर तातारों का अधिकार रहा। उस समय स्वतन्त्र चीन के सुद्-वंश की यही राजधानी था। नगर २१०० वर्ष पुराना है, पर उसकी प्रसिद्धि 🗸 ७वीं 'सदी से हुई। आजकल यह २ करोड़ ४० लाख आवादी वाले चे चाड़-

प्रदेश की राजधानी हैं। दस्तकारी में यह नानिकड् की तरह ही विख्यात हैं। अव तो बहुत से नये-नये कल-कारखाने यहां खुल रहे हैं।

होटल बहुत ही सुन्दर है। थोड़े ही नीचे उत्तरकर पक्का घाट आ जाता हैं, जहां नोंका-बिहार के लिए नावें मिल जाती हैं। हम तीन नर्ज नाव पर चर्छ । जया-जेता नर्छ कांत्रहल के साथ देख रहे थे। शाह् ही और नानिकड्र में वे स्टीमर से नदी पार हुए थे, उसमें पानी का स्पर्श सीधे नहीं हो सकता था। पैकिंड्: के गृष्मि-प्रासाद में जलस्वेर्श अवश्य हुआ था। पर वहां शी-ह् की तरह का आदर्भण नहीं था। चारों तरफ मकान हैं। यद्यपि उनका क्रमें लगातार नहीं हैं। सरोवर में अनेक झीप हैं। कहीं-कहीं सोन्दर्य बढ़ाने के लिए पत्थर के दीपस्तम्भ भी स्थापित हैं। हम घूमते-घामते पीतनाग गुहा देखेने गर्य। चीन में नागों की बहुत सी कहानियां प्रसिद्ध हैं। नागमूर्ति वहां की कला में प्रधानता रखती हैं। कालीन और सुई के काम में भी नाग अकित होते हैं। चीनी समाटों का लांछन नाग था। हमारे हिमाचल की तरह चीन में भी नाग जल के रक्षक देवता हैं। गुहा देखते हम सरोवर के किनारे गर्य। वहां बांस की छत्त, वांस के खंभे, और वांस की ही सब चीजों की खुली वारावरी थी। वहां मेज और कुर्सियां भी वांस ही के थे। राँकड़ाँ . आदमी बैठे सरोवर और पर्वतस्थली के मनोरम दश्य को देखते चाय, सोंडा, मदिरा आदि पी सकते थे। बांस के शिल्ए में चीन का कोई मुकाबला नहीं कर संकता। हमारे यहां भी वांस बहुत होता है। बंगाल में उसका व्यवहार मकान वनाने में काफी किया जाता है। कितने ही मकानों की दीवार भी वांस के वांचर की होती हैं। पर, यहां तो वह किसी भी मूल्यवान काष्ठ

का स्थान गृहण करता हैं। हजारों प्रकार की चीजें इससे बनती हैं।

२६ अक्तूबर को मौसम बहुत अनुकूल था। गर्मी का कहीं पता नहीं था। हम नाश्ते के बाद यहां के सबसे पुराने और सबसे बड़े विहार लिन्-ियन्स्स को देखने गर्थ जिसकी स्थापना ३२६ ईसबी में भारतीय भिक्षु हुइ-िल्-्ने की थी। सरोबर से थोड़ा पहाड़ के भीतर जाने पर वह मनोरम स्थान जाता है, जहां विहार अवस्थित हैं। बंगाल के पहाड़ के पत्थरों में अनेक मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। कुछ खुदी हुई गुफाएं भी हैं। पुराने विशाल वृक्ष इसकी शोभा बढ़ाते हैं।

पिछले १६०० दर्धों में अनेक नार निहार की मरम्मत हुई। सबसे पिछली वार १६४२ में दह आरंभ हुई। विशाल वृद्ध प्रतिमा जीर्ण-शीर्ण होकर दूट-फूट गयी थी। कम्युनिस्ट सरकार ने चीनी संस्कृति के इस महान् प्रतीक को एंसी अदस्था में रहने देना नहीं पसन्द किया और ७ लाख युवान (९४ लाख रुपया) इसकी मरम्मत पर खर्च हुए। बैठी प्रतिमा साढ़े सोलह मीतर जंची हैं। चीन के चोटी के मूर्तिकारों ने इसका पुनरिमणि किया। अंग-अंग के सोन्दर्य के वारे में क्या कहना? पर चेहरे पर सांवला रंग लाने के लिए काफी रंग पोतः दिया गया। मैंने पूछा—यह क्यों? जवाब मिला -भारतीय सांवले होते हैं। उन्हें यह मालूम नहीं कि भारत में कोयले से काले आदमी भी होते हैं और नीली आंखों, पीले वालों वाले स्त्री-प्रम भी करमीर और गंधार में मिल जाते हैं। चीनी भाषा में अनुवादित दाँद्व गृन्थीं के दंखने से मालूम हो जाता कि गुद्ध नीली आंखों वाले आरे अत्यन्त गारे वर्ण के थे।, विहार के नायक ६८ वर्ष के बहुत ही पंडित पुरुष हैं। वह पालियामेन्ट के सदस्य भी हैं। उनके विहार में १६ से ५० वर्ष तक के ५० भिक्षु रहते हैं। मैंने पूछा-अक्सर निहारों में तरुण भिक्षु नहीं मिलते, इसका क्या कारण है ? उन्होंने अपनी राय प्रकट करते हुए कहा-"तरुण भिक्षु बनाना अच्छा नहीं हैं। उनको शिक्षा-दीक्षा देकर उन ४-६ वर्ष में हम त्रयार करते हैं, तो वे चीवर छोड़कर घरवारी वन जाते हैं। मेरा तो मत हैं कि प्रोंदों को ही भिक्ष, बनाया जाय, जो गृहस्थी की लालसा पूरी कर चुके हो और वृद्ध की शिक्षा में श्रद्धा रखते हों।" यह विहार ध्यान सम्प्रदार से सम्बन्ध रखता है। स्थितर ने हमारी नहीं अध्यर्थना की और चलते समय जया जेता को बहुत सी मिठाइयां दे दीं। कमला ने एक बात को विशेष तारे से मार्क किया। उन्होंने सिर्फ इसी विहार में एक व्यक्ति को बुद्ध के सामने धूपवत्ती जला माथा भनुकाव्य बन्दना व्यत देखा। वह २४-२५ वरस की तरुणी थी। ऐतिहासिक विहार में दर्शकों का तांता लगा रहता है। स्कूलों-कालेजों के सेकड़ों लड़के लड़कियां यहां आते हैं। उनके अध्यापक तथा विहार के पथ-प्रदर्शक वहां की हरेक मूर्ति, हरेक वस्तु पर लेक्चर देते हैं। उस भीड़ में वह लड़की घुटना टेके पूजा कर रही थी। यह सचमुच वड़े हिम्मत की बात थी।

वहां से हम यू-छेन्-स्स (स्फटिक जलिहार) देखने गये। विहार में आगे की ओर वृद्ध और पीछे अमिताभ की मूर्ति थी। सरकार ने इस मिन्दर की भी मरम्मत करवायी। कुंड में मछितयां थीं। इसे स्फिटिक जल तो नहीं क्हा जा सकता, पर जल परिशुद्ध था। दर्शकों के लिए चाय और पेय का प्रवन्ध था। धार्मिक भावना अब सांस्कृतिक भावना में परि-वर्तित हो लोगों को यहां खींच लाती हैं।

# सैनीटोरियस

हड्:चाउ वस्तुतः वहुत रमणीक और स्वास्थ्यप्रदः स्थान है। यहां आदर्श सेनीटोरियम स्थापित किये जा सकते हैं और वह स्थापित हो भी रहे हैं। सरोपर की तरफ के पर्वतपृष्ठों पर तो उन्हें नहीं रखा गया है, किन्त, छोन्-थाङ्॰ नदी की तरफ के पहाड़ों में अनेक सेनीटोरियम बनाये ज़ा चुके हैं। सहस्मान्दियों पहले सरोवर का सम्बन्ध नदी से रहा होगा, पर अब नहीं हैं। शायद उसी पुराने जलमार्ग पर रेल की सड़क वन गयी हैं। इस भी उसी के ऊपर से निकाली सड़क से सेनीटोरियम की तरफ चले शार पहाड़ीं के घेरे को पारकर विशाल नदी के किनारे आये। रेल ऑर सड़क के पुल को पास में छोड़ हम दाहिनी तरफ मुझे धारे नदी के किनारे-किनारे ऊपर की और चले। शांति स्तूप को लाँटते वक्त के लिए छांड़ हम कुछ किली-मीतर आगे जा पहाड़ पर चढ़ने लगे। फिम्-कुड्-शान् सेनीटोरियम का निर्माण शाड्ही के मजदूर सभा ने किया है। सभी इमारते नयी है और कर्ड़-मंजिला हैं। इसमें २५० रोगियों के लिए स्थान हैं। अभी २०० (७० रित्रयां) रोगी यहां थे। संचालिका ने अपनी संस्था का परिचय देते हुए वताया कि यहां १० डाक्टर, १६ नसें और वहुत से परिचारक हैं। सभी प्रकार की चिकित्सा-विधियां उपयोग में लायी जाती हैं। कहीं सूर्यस्नान का प्रवन्ध था, तो कहीं अतिकासिनी और रांतगेन किरणों से चिकित्सा की जाती थी। उन्होंने कहा कि ध्यान से भी चिकित्सा की जाती है। मेरे कान खड़े हो गये—ध्यान से चिकित्सा? जन्होंने वतलाया—मान्सिक रोगवालों के लिए ध्यान-चिक्तिसा बड़ी लाभदायक सिद्ध होती हैं। ध्यान करने के लिए

विशेष प्रकार की कुसी और पेर रखने के लिए पीढ़ें भी उन्होंने दिखलाये। ध्यान से उनका मतलव मन को निर्विषय (विचारों से शून्य) करना होता हैं। मुर्भ चीनी वाँद संघ के उपाध्यक्ष श्री चाउ फू-छू की बात याद आ गयी। उन्होंने कहा था—ध्यान, वाँद धर्म की एक महत्वपूर्ण देन हैं, जो चीन से विस्राजित नहीं होगा। रोगियों के लिए क्रीड़ा-विनोद के बहुत से साधन हैं। छोटा सा रंगमंच भी हैं, उहां नाटक होते हैं। कमरे बहुत साफ-सुथरे थे। हरें कं में तीन चारपाइयां लगी हुई थीं। आसपास कुछ दूर हटकर बहुत से संनीटोरियम थे। ये राभी पिछले चार-पांच वर्षों में बनाये गये हैं।

पता रास्ते से हम फिर लॉटे। रास्ते में ही ल्यो-हो-था (पट् शांतिस्त्प) मिला। पर्वत की जड़ में रास्ते से उरा ऊपर यह चीन का सबसे ऊंचा क्त्र हैं, जिसकी ऊंचाई १५.५ मीतर (प्रायः २०० फट़) हैं। वाहर से यह १३ मंजिला दिखाई पड़ता हैं, पर भीतर से ७ मंजिला हैं। कम्युनिस्ट शासन के वाद उसकी सांगोपांग मरम्मत की गयी। स्त्य का निर्माण सन ६९० में हुआ था। १९३२ में पास ही छोटी पाषाण इमारत वनाशी गयी थी। १९४६ में वाद सूत्र उत्कीर्ण किये गये। इसका नाम षट् शांति स्त्य क्यों पड़ा? छे शांतियां हैं: मन की शांति, वचन की शांति, कर्म की शांति, लोभ, होप आर धन में शांति। पास में कैन्दान्स विहार हैं, जिसमें भिक्ष रहते हैं। शीन्द (महास्तेवर) के पास न बनाकर उसे यहां बनाने का कारण था। सामने छेन्-थाड़ नदी की दिशाल धारा बहती हैं और परले पार ट्र तक समतल भूमि थी। दहां से स्त्य को देखा जा सकता था। यह नदी १२ किलोमीतर से कुछ अधिक जा कर समुद्र में मिल जाती हैं। होटल तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गयी।

३० अवस्वर को भी दिन साफ था। प्वहिन में हम तु-जिन्सन् फैंक्टरी देखने गर्च जिसमें महार्घ रेशम के कपड़े बनते हैं। १६४४ में स्वर्गवासी हुए त्-जिन्सन् ने इसकी स्थापना १६२२ में की थी। उनके वाद उनकी पत्नी और भतीजे इसके स्वामी थे। १६५४ में चीन के सभी कारखानों की तरह यह कारखाना भी राज्य के संयुक्त प्रवन्ध में आ गया। पहले यह कारखाना नगर से बाहर था। इस स्थान पर एक कपड़े की मिल थी, जिसे स्थानान्तरित कर रेशम का यह कारखाना १६५६ में यहां लाया

गया। तब सिर्फ १३० कमकर काम करते थे, १६५८ में १८०० हो गये, जिनमें आधी से अधिक स्त्रियां हैं। १६५० में ४६४ मशीनें बुनाई और फूलकारी का काम करती थीं। प्रायः सभी मशीनें दिजली से चलती हैं। २६ प्रकार के रंग-निरंगे फूल बुनाई के साथ-साथ कपड़े में बनते चले जाते हैं। ज्यादातर असली रेशम का ही व्यवहार होता है। वेतन ४० से ९४० ज्वान मासिक हैं। कारखाने के भीतर पहले कह कमरा आया, जहां कलाकार फूलों और दूसरी चीज़ों की आकृति (डिजाइन) तेयार करते हैं। फिर मोटे कार्डवोडों पर छिद्र तैयार किये जाते हैं। उसे यंत्र में लगाया जाता आर अन्त में बुनाई होती हैं। सात प्रकार के रंगों से विजलीचालित मशीनें रंगने का काम करती हैं। यंत्रों में २६ द्सरे देशों के और वाकी सब जापान के बने हुए थे। अव ये यंत्र देश में बनाये जाने लगे हैं। जून १६४६ में ४०० मशीनें तेयार होकर कारखानों में आयेंगी। हड्-चाड अपने सुई के काम वाले वेल-बूटों, प्राकृतिक दश्यों या शबीहों के लिए प्रख्यात है। इस कारखाने में ये सब चीजें बनायी जाती हैं। प्रदर्शनी के कमरे में चीजें सजाकर रखी गयी थीं। कमला ने २४ युवान (४० रुपये) की चीजें खरीदीं, जिनमें हड्-चाउ का प्राकृतिक दश्य भी था। १० युवान की रेशमी छत्तरी की नफासत के वारे में क्या कहना। चीनी शिल्प या कला के महत्व को हम तब समभींगे, जब दुनिया के किसी सुन्दर नमूने को उसके पास लाकर रखें। कमला ने कश्मीर में सुई के काम का लाल ऊनी हाफ-कोट खरीदा था। यहां उसके पहनने का मासम था, लेकिन जब वह हाड्-चाउ की चीजों के सामने आया, तो सचमुच उसकी फूल-पत्तियां अनाड़ियों के हाथों वनी जान पड़ रही थीं।

म्यू जिरम चीन के हरेक नगर के लिए अत्यावश्यक चीज हैं। वहां के शिक्षाशास्त्री जानते हैं कि जो इतिहास का ज्ञान ४० पोथों से नहीं हो सकता, वह म्यू जियम में २ घंटे घूमने से हो जाता हैं। पुरातत्व सम्बन्धी सामग्री ढोर की ढोर जमीन के भीतर से आजकल निकल रही हैं। जहां कहीं भी कोई इमारत खड़ी की जाती हैं, नहर या जलाशय तैयार किया जाता हैं, वहां जमीन के भीतर से सामग्री बाहर निकल आती हैं। वस्तुओं को नव-पापाणयुग, ताम्युग, लोहयुग आदि के क्रम से सजाया गया हैं।

शाम की हम यहां का चुड्शान उद्योग विश्वविद्यालय देखने गये। इसका आरंभ १८६७ में छयू-शो-था विद्यालय के रूप में हुआ था। १६२७ में नार्मल स्कूल, कृषि कालेज और मौडिकल कालेज को मिलाकर इसे चुड्-शान् (सुन यात-सेन) विश्वविद्यालय का रूप दिया गया। पहले यह नगर में था। अव उससे कई किलोमीतर दूर हटाकर इसे यहां पहाड़ की ओट में लाया गया है, जहां पहले जंगल था। अभी यहां ६,९४९ छात्र (१,९९४ लड़ कियां) और ७१४ अध्यापक हैं। १६४६ में यहां छात्र और अध्यापक कुल मिलाकर २,००० ही थे। आजकल इसमें ये आठ विभाग हैं: यंत्र, विजली यंत्र, आँचांगिक रसायन, सिविल इंजीनियरिंग, धातु कर्म, रसायन, भौतिकी और गणित। सब मिलाकर ३५ विषयों की शिक्षा दी जाती हैं। सभी जगहों की तरह यहां भी पढ़ाई पांच साल की है। विश्वविद्यालय में ६२ प्रयोगशालाएं हैं। चीनी भाषा में सभी विषयों की पुस्तकें तैयार हैं। पर विज्ञान के लिए कोई भाषा पूर्ण नहीं हो सकती, इसलिए हसी, जर्मन, फ्रींच और अंग्रेजी भाषा की बहुत सी पुस्तक पुस्तकालय में हैं। पुस्तकों की संख्या २ लाख हैं। विदेशी भाषाओं में रूसी भाषा अधिक प्रचलित हैं। दंश-विदेश से १,४०० पत्र-पनिकाएं इस विश्वविद्यालय में आती हैं। जिस पुस्तक को आवश्यक समभा जाता है, उसके अनुवाद के लिए अनुवाद-ब्य्रो हैं, जो कुछ ही सप्ताहों में पुस्तक का अनुवाद साइक्लोस्टाइल करके यथेष्ट संख्या में दे देता हैं। छात्रों में ७० प्रतिशत छात्रवृत्ति पाले हैं।

१६४८ से शिक्षा में जो परिवर्तन हुआ है, उसके अनुसार विश्वविद्यालय या कालंज के हरेक विभाग के साथ एक फैक्टरी का होना आवश्यक है। इस विद्यालय में पहले एक बड़ी फैक्टरी थी, जिसमें सभी विद्यार्थी काम कर सकते थे। अब उससे काम नहीं चल सकता। हरेक विभाग के लिए अलग-अलग फैक्टरी चाहिए। पहले की बड़ी फैक्टरी भी अब विशेष फैक्टरी का रूप ले रही थी। वहां की अनावश्यक मशीनें स्थानान्तरित की जा रही थीं। इस-बीस मन तक भारी मशीनों को होने के लिए बाहर से कुली नहीं बुलाये गये। सभी छात्र-छात्राएं रवर-टायर की गाड़ियों में रख उन्हें कन्धे में तस्मा डाले छींचे लिये जा रहे थे। विश्वविद्यालय ६,००० से अधिक विद्याध्यों का होने पर भी अभी आरंभिक अवस्था में हैं।

२० अक्तूबर को ही हमें क्वान्-चाउ (कान्तन) के लिए रवाना होना था। पर किसी कारण से रेल का टिक्ट नहीं मिला, इसलिए एक दिन ऑर ठहरना आवश्यक हो गया जिसका उपयोग हमने फुड्-चाउ कम्यून देखने में किया।

शाम होने को आयी, लेकिन कम्यून देखने से मन नहीं भर रहा था, पर हमें साँ किलोभीतर दापिस जाना था। कुछ शत गर्य हम अपने होटल में पहुंचे।

पहली नवम्बर को होटल के पास यां-फे (११०३-४२ ई०) का मन्दिर इंखने गर्थ। यो-फं वीर (राजभक्त) था। प्रधान मंत्री ने दिश्वास्घात करके शबुओं के सामने पराजय स्वीकार की। वीर यो-फे इसे मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। प्रधान मन्त्री ने सम्प्राट को समभाकर यां-फं आर जसके पुत्र को मरवा दिया। जस समय तो यह विश्वासवात सफल हो गया, पर इतिहास ने उसके साथ न्याय किया। इस मन्दिर में पिता-पुत्र दोनों की मूर्तियां देवता की तरह पूजी जाती हैं और प्रधान मन्त्री तथा उसके परिवार की मूर्तियों को लोग पीटते हैं। वहां से हम ताउ-ची विहार देखने गर्य। दक्षिण सुद्दः काल (१९-१२ सदी) में ताउ-ची नामक बौंद्र सिद्ध ने यहां अपनी सिद्धि प्रदर्शित की। एक कुएं के भीतर से उसने इतनी लकड़ी निकाली कि उससे पूरा विहार वन गया। अभी भी कुआं मांज्द हैं और उसमें लकड़ी का टुकड़ा भी तरता है। लेकिन अद पहले जैसा विश्वास लोगों में नहीं रहा। लोग सिर्फ कांत्र्हलवश कुएं में भांकते हैं। कहते हैं -इसका क्या सबूत कि यह लकड़ी बाद में कुएं में नहीं डाल दी गयी। ताउ-ची ख्यातिप्राप्त सिद्ध जरूर थे। एक भिक्ष ने उनका चित्र बनाया जो थाज भी दिहार में मोजूद हैं। कहीं से खड़ा होकर दंखने पर मालूम हांता है कि सिद्ध हमारी ही और दंख रहे हैं। सौकड़ों स्कूलों के छात्र यहां आते हैं और उन्हें यह क्या सुनायी जाती हैं। शाम को तीन वर्ज हम "मुकायाना" का फिल्म लिया हुआ आपरा देखने गर्य। शायद चीन ही एक ऐसा देश हैं जहां की स्त्रियां वाकायदा महा-सेनापति नियुक्त होती रहीं और उन्होंने पुरुषों से ज्यादा युद्धक्षेत्र में सफलता प्राप्त की। वीरांगना मुकीयाना आठवीं सदी में पेंदा हुई। उसने

वाकायदा सैनिक शिक्षा प्राप्त की। देश के ऊपर शत्रुओं का भय उत्पन्न हो गया। दूसरे सेनापित जब स्थिति संभाल नहीं सके, तो अन्त में समाट ने मुकीयाना को रोनापित बनाया। स्त्री हो या पुरुष, उनकी पोशाक वीन में बहुत भव्य हुआ करती थी। महार्घ फूल-पत्ती वाले रेशमी वस्त्र का सारा परिधान होता था। जूते भी वहें कलापूर्ण होते थे। वीरता सूचक विहन सिर पर वारहिंसहें की तरह की पत्ति लम्बी दो सींगें हुआ करती —थीं। सींगें लचकदार किंतु मजबूत होती थीं। चीन में मूं कें इतनी वहीं नहीं होतीं कि उन्हें मरोड़कर उड़ा किया जा सके। मूं क मरोड़ने का काम वीर अपनी सींगों को मरोड़कर करते। जेता को चीन के आपेरा आरे नाटक वहुत पसन्द थे। चीन के सेनापित का अधिनय सींगों के विना बेचारा कैंसे कर सकता? वह वहां से सींग ला नहीं सका और भारत में वह मिलता नहीं। तो भी काल्पिनक निराकार सींगों पर अब भी उसका हाथ चला जाता है।

क्वान्-वाड (कान्तन) जाने वाली गाड़ी दिन में एक ही बार यहां से जाती हैं। शाड़ हैं से चलकर वह रात के हेढ़ बजे पहुंचती। यह समय यात्रा के लिए अनुकूल नहीं हैं। हम उसी समय स्टेशन पर गर्य। हम हो पूरे आरे हो आधी-आधी सीटों के अधिकारी थे, लेकिन जो कम्पार्टमेन्ट हमें मिला, उसमें हो ही सीटों थीं। और जगह जाने की बजाय चारों ने यहीं गुजारा किया।

सबेर के समय हम च्यांड्-शी प्रदेश में थे, जो अधिकतर पहाड़ी है। यहां की मिट्टी मद्रास के कुछ भागों की तरह नारंगी रंग की है। यदि खाद-िंसचाई का पूरा प्रबन्ध न हो, तो एंसी भूमि अधिक उर्वर नहीं हो सकती हैं। गांवों को देखने से मालूम होता था कि यहां के लोग ज्यादा गरीव थे। यद्यपि 'अब भुखमरी नहीं हैं, पर कहावत हैं. "जिन्दगी भर का कोढ़ एक इतवार से थोंडे ही मिटता है"। मकानों को नया कलेवर धारण करने में वरसों लगते हैं, लेकिन अब कम्यून के लिए उतने समय की आवश्यकता नहीं रही। सारा दिन हमें ट्रेन में जाना था। हमारे डब्बे के बहुत से यात्री भी क्वान्-चाउ जाने वाले थे। जया-जेता मुसाफिरों के लिए खिलोंने हो गये थे। इन्द् (हिन्द्) नाम में जादू का असर था।

खेत सभी धान के थे। पहाड़ अनेक प्रकार की धातुओं से भरे हैं। आदमी का हाथ करामात दिखलाने के लिए तैयार है, इसलिए च्याड्-शी प्रदेश के कलेवर बदलने में देर नहीं लगेगी।

### ./ क्वानचाउ (कान्तन)

३ नवम्बर को सबेरे हम क्वान-तुन प्रदेश में जा रहे थे, जिसकी आवादी साढ़ ३ करोड़ के लगभग हैं। राजधानी क्वान-चाउ कान्तन के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब जिन पहाड़ों के बीच से हम जा रहे थे, वे अधिक ऊंचे और हरियाली से ढंके थे। एसा सन्देह होता था माना यह पूर्वी हिमालय का बढ़ा हुआ भाग हैं। अब लीची, प्रीते और कंले के पेड़ भी दिखाई पड़ रहे थे, अर्थात हम ऐसे प्रदंश में थे, जहां तापमान हिमबिन्दु से नीचे नहीं जाता, वर्फ नहीं एड़ती। यहां सदीं उतनी ही होती होगी, जितनी बनारस या प्रयाग में। लीची इसी प्रदेश से हमारे देश में गयी, उसके साथ उसका चीनी नाम भी गया।

दोहएर से कुछ पहले हमारी ट्रेन क्वान-चाउ स्टेशन पहुंची। धर्म-विभाग के दो अधिकारी तथा कुछ भिक्षु-भिक्षुणियां स्वागत के लिए स्टेशन आये थे।

क्वाड् न्तुड् प्रदेश की राजधानी क्वान-चाउ चीन के आधे दर्जन सबसे वड़ नगरों में हैं। हाड् काड् इसी प्रदेश का अंग था, जिसे अंग्रों ने जबर्दस्ती एक सदी पहले से अपने हाथ में ले रखा है। वह यहां से वहत दूर नहीं हैं। यहां काफी गर्मी थी। शहर के बीचोबीच जाती मोती नदी हाड् काड़ के पास समुद्र में मिलती हैं। किसी समय अंग्रोंजी गन-बंट इससे ऊपर बढ़कर चीनियों को आतंकित करते थे। हाड् काड़ अब भी अंग्रोंजों के हाथों में हैं। अमरीका के लिए वह फाँजी अड्डा सा है, इरों सुनकर कोई चीनी क्षुट्थ हुए बिना नहीं रहता। पर चीन के नेता जानते हैं कि शाड़ है, ध्यानिचन, दरेन जब सामाज्यवादियों के हाथ से निकल गर्य, तो इसे भी निकलने में बहुत देर नहीं लगेगी।

४ नवम्दर को पूर्वीहन में नदी पार कर हम चुड्-शाड्-दाशां

(सन-यात-सेन विश्वविद्यालय) देखने गये। यह शहर से बाहर हैं। हाक्टर सन यात-सेन ने नगर के भीतर क्वाइ तुड़ विश्वविद्यालय स्थापित किया था, जिसे यहां लाकर उन्हीं का नाम दिया गया। इस विश्वविद्यालय में ७ कालेज हैं, जिनमें साहित्य, कृषि, विज्ञान आदि की शिक्षा दी जाती हैं। मृक्ति के बाद ६ विभाग संगठित किये गये। वे हैं: भौतिकी, रसायन, गणित, प्राणिशास्त्र, साहित्य, इतिहास आदि। विद्याधियों की संख्या २,२०० हैं जिनमें १४ प्रतिशत लड़ कियां हैं। अगले दो वर्षों में ५,००० दिद्याथीं हो जायेंगे। अध्यापक ४१० हैं, जिनमें ५ प्रोफ सर, ५० सहायक प्रोफ सर, ५० लेक्चरर और २०० दूसरे अध्यापक हैं। १० लाख वर्गमीतर भूमि विश्वविद्यालय के पास हैं। पहले अमरीकी मिशनरियों ने इस भूमि को खरीदकर यहां शिक्षण संस्थान इनाया था। पर उस समय उसका पूरा उपयोग कहां से हो सकता था। विद्याधियों में ७० प्रतिशत विज्ञान के पढ़ने वाले हैं। मजूर किसान वच्चों की प्रतिशत संख्या निम्न प्रकार थी:

. १६५२ १६५८ १६६२ ९७ प्रतिशत ४७.५ " ६० " होगी

अध्यापकों का वेतन ६८ से ३८९ युवान तक हैं और कमकरों का ४० से ६८ तक। क्लर्क ४० से १०० युवान पार्त हैं। पुस्तकालय में १२ लाख पुस्तकों हैं। तीस प्रयोगशालाएं हैं। अभी एक ही बड़ी फैक्टरी हैं। जल्द ही हर विभाग में अलग-अलग फैक्टरी हो जायगी। विश्वविद्यालय में ३४० इमारतें हैं। विश्वविद्यालय के अध्यापकों और कमकरों के बच्चों के लिए २०० शिशुशालाएं, बालोद्यान और ३० प्रारंभिक स्कूल हैं। विश्वविद्यालय की भूमि में १ हजार प्रकार के वृक्ष हैं, अर्थात यह एक विशाल वनस्पति उद्यान है। गरम देशों के सभी तरह के वृक्ष और लताएं यहां देखी जा सकती हैं। आजंकल विद्यार्थी रेल की सड़क बनाने गये हुए थे, केवल ५०० यहां मौजूद थे।

विश्वविद्यालय का इतिहास बताते हुए हमारे मेहरबान प्रोफेसर कहने

लगे—१६५२ में नगर के भीतर से यह विद्यालय यहां लाया गया। अम-रीकनों ने लिन-नान विश्वविद्यालय के नाम से ईसाई धर्म के प्रचार के लिए इसकी स्थापना की थी। विश्वविद्यालय में रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, जिनमें रूसी अधिक प्रिय हैं। रूसी पुस्तकों भी यहां भारी संख्या में मौजूद हैं।

अपराहन में हम फिर मोती नदी पार हो कागज फीक्टरी देखने गये। १६२२ में इसकी स्थापना हुई थी। १६२८ में जापानी इसकी मशीनों को उठा ले गये। जापान की हार के बाद १६४४ में कुथोमिन्तांग ने अधिकार किया। १६४६ तक लूट-खसोट के सिवा अधिकारियों को कोई काम नहीं था। १६२२-४० के बीच कारखाने का उत्पादन ६,००० टन प्रति वर्ष था। १६४६ में कुल मशीनों का २२ प्रतिशत ही चालू था। च्यांग काई-शेक के भागते समय (१६४६) ६० मजूर यहां काम करते थे। १६४७ में २,००० मजदूर काम करने वाले थे, जिन्होंने साल भर में ७०,००० टन कागज बनाया। १६५८ में ६०,००० टन उत्पादन होने वाला था।

यहां अधिकतर न्यूज प्रिन्ट कागज वनाया जाता है, जिसके कच्चे माल वृक्ष, बांस, घास, गन्ने की सीठें आदि यहां बहुत सुलभ हैं। आठ कागज फैक्टरियां चीन में हैं, जो देश की आवश्यकता से अधिक कागज वनाती हैं। चीन का न्यूजिपन्ट इतना अच्छा होता है कि भारत के प्रकाशक उसे पुस्तक प्रकाशन में लगाते हैं। मजूरों का वेतन ४० से १२० युवान और विशेषज़ों का १०० से २०० युवान तक है। फैक्टरी के पास ही सबके रहने के घर बने हैं। प्रति दिन ४,००० मीतर लम्बे, ४,००० मीतर चांड़े, ४,००० मीतर मोटे (४,००० घन मीतर) काष्ठ की खपत इस मिल में हैं। हमें लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करने, उवालकर लेई बनाने, सफाई करने, कागज की पर्त बनाने से लेकर अन्त में चार चार मन के गोले के रूप में वाहर भेजने लायक कागज की सारी प्रक्रिया दिखलायी गयी। कागज बनाने की मशीनों को अब बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं होती। चीन में कागज के कच्चे माल की बहुतायत हैं, इसलिए वहां जितना चाहे उतना कागज बन सकता हैं। चीन ने सबसे पहले कागज का आविष्कार किया और आज वह सबसे अच्छे किस्म के कागज बना रहा हैं।

४ नवम्बर को पूर्वाह्न में हम किसान-आन्दोलन स्कूल देखने गर्य, जिसमें १६२६ में माओ त्से-तुंग प्रिसिपल थे। इस स्कूल का नाम लोड्-मिन-दिन-दुड्-च्याड्-शी-शो था। यहां किसान आन्दोलन के लिए कार्यकर्ता त्तेयार किये जाते थे। १६२२ में देश के टुकड़े-टुकड़े करने वाले सेनापितयां को दवाकर एकतावद्ध करने का काम हो रहा था, जिसमें कम्युनिस्ट और कुओमिन्तांग दोनों दल मिलकर काम कर रहे थे। डाक्टर सन यात-सेन अच्छी तरह समभते थे कि देश की एकता बिना कम्युनिस्टों के सहयोग के नहीं हो सकती। उसी समय क्वाड्-तुड्- प्रदेश में क्रान्तिकारी शासन स्थापित हुआ। सौनिक शिक्षा के लिए हवम्पो सौनिक विद्यालय कायम हुआ। कृषक स्कूल की स्थापना १६२४ में एक कनफूशी मन्दिर में हुई थी। १६२६ में इसका प्रधान पद माओं को दिया गया। इसके वाद ही च्यांग काई-शंक ने देश के साथ गद्दारी की और कम्युनिस्टों के उच्छोद का संकल्प किया। फलस्वरूप यह विद्यालय वन्द हो गया। पर यह एक ऐतिहासिक संस्था थी। इसलिए अब इसे राष्ट्रीय संग्हालय का रूप दे दिया गया है। आज के प्रधान-मन्त्री चाउ एन-लाई और महान साहित्य-कार को मो-जो इस स्कूल में अध्यापक थे। माओ के सहकारी १२ अध्यापकों में से ७ कु आमिन्तांग के हाथां शहीद हुए। ५ आज चीनी शासन के स्तंभ हैं। बारहो के चित्र यहां दीनार पर टंगे हुए हैं। एक शहीद का छोटो चीन में नहीं मिल सका। संयोगवश किसी रूसी विशेषज्ञ ने उसे उतार लिया था। वहां से उसे लाया गया। इस दिवालय की इमारत और फर्नीचर को विल्कुल पहले की तरह रखने की कोशिश की गयी है। वहीं कुर्तियां, वहीं मेज और वहीं लेटने के तख्त हैं। सब जगह सादगी कृत सामाज्य हैं। छात्रों के रहने के घरों में भी वही बात हैं। उनकी बन्दू कें, टोपियां, तिनके के जूते, सभी रखे हुए हैं। किसान आन्दोलन के लिए तौचार किये जानेवाले छात्र यहां सीधा-सादा सौनिक जीवन वितातं थे। माओ की विल्कुल मामूली कुर्सी और चारपाई भी मौजूद है। भोजनशाला में हुई (चीनी मुसलमान) आर वाँद्ध भिक्षुओं के लिए खाने-पीने का विशेष प्रनंध था। हुई सुअर नहीं खाते और न विना हलाल किये हुए जानवर का मांस खात हैं। बौद भिक्षु किसी प्रकार के मांस या चर्ची को छू भी

नहीं सकते थे। इस नियम का उनके भोजन बनाने में पूरा अनुसरण किया जाता था। कनफूशी मन्दिर की इमारत पहले भी पुरानी थी। बाहर फुल-वारी और भीतर काफी विस्तृत आंगन था। बहुत से कमरे थे जिनको संगृहालय का रूप दिया गया है।

वहां से शहीद स्मारक दाग में गये। १६९९ में मंचू वंश को हटाकर चीन में प्रजातन्त्र की स्थापना हुई। मंचू शासकों ने विना खून से हाथ रंगे अधिकार नहीं छोड़ा। दहुत से प्रजातंत्रवादी क्वानचाड में मारे गये। उनका स्मारक एक गोलाकार समाधि हैं; जिसका ऊपरी भाग पत्थर से ढंका हुआ हैं।

इससे बहुत बड़ी और गोलाकार समाधि १६२० के कम्युनिस्ट शहीदों की हैं। इसका ऊपरी भाग हरी घास से ढंका हुआ हैं। च्यांग काई-शंक ने ६,००० वीरों को मरवाया, जिनमें सोवियत का उपकों सल भी था। यह स्मारक १६५४ में बनाया गया। शहीदों का बगीचा बहुत विशाल हैं। वीरों के अनुरूप उसे सजाने की कोशिश की गयी हैं।

वहां से हम निर्यात प्रदर्शनी देखने गये, जो दूध जैसी सफेद पंच-मंजिला इमारत में हो रही थी। चीन में वनी २०,००० वस्तुएं यहां प्रद्रित की गयी थीं। वर्मा, जावा, तथा पश्चिमी एशिया और योरप के दहुत से सौदागर प्रदर्शनी देखने आये थे। वे एक एक दिन में कई लाख का आर्डर दे रहे थे। विजली के हर तरह के यंत्र, छपाई के प्रेस, रेडियो, भारी मशीनें, सभी चीजें वहां मोजूद थीं। बाहर हर तरह की चीनी कारों, ट्रकों और वसों को रखा गया था।

अपराह्न में हम सिलाई मशीन का कारखाना देखने गये, जिसका नाम हैं दक्षिणी चीन सिलाई मशीन फैक्टरी। वाहर से देखने पर कोई नहीं कह सकता कि यहां २,००० मजूर (२४ प्रतिशत स्वियां) काम करते हैं। अब भी भीतर की इमारतें दिन की छत्तों वाली और देखने में भाषिड़ियां जैसी मालूम होती हैं। पहले ४४ छोटी छोटी फैक्टरियां थीं, जिनको मिलाकर तीन बड़े कारखाने बना दिये गये। १६४९ में यहां ४४,००० सिलाई मेशीनें बनायी गयीं थीं और १६५८ में १ लाख। चीन में २० ऐसे कारखाने हैं। बहुत सारी सिलाई मशीनें बाहर भेजी जाती हैं। भारत की उषा

आर दूसरी सिलाई मशीनें भी वाहर जाती हैं। हमारी मशीनें अधिक भारी होती हैं, क्योंकि उनमें अच्छे किस्म का फौलाद नहीं इस्तेमाल होता। चीनी मशीनें पश्चिमी चौरप की मशीनों की तरह हल्की और मजबूत होती हैं। वाजार में भारतीय, चीन और जापानी मशीनों का मुकावला है। योरोपीय मशीनें इस क्षेत्र में दहुत प्रभाव नहीं रखतीं। चीनीं मशीनों से मुकावला करना वहुत मुश्किल हैं। पूंजीवादी देशों के माल में स्टेन्डर्ड (स्तर) के लिए कोई गारंटी नहीं। दिखाया कुछ जाता है, दिया कुछ जाता है। भारत में तो यह हालत और भी नुरी हो गयी है। चोरबाजारी और रिश्वतखोरी किसी स्टैंडर्ड को कायम रखने में भारी वाधक हैं। सरकार कोशिश कर रही है, पर जब नीचे से ऊपर तक नांकरशाही आर थौलीशाही का बोलवाला है, तो क्या सुधार हो सकता है। इसके मुकावले में चीनी माल में स्तर निश्चित है। आदमी जिस माल को निर्यात प्रदर्शनी में देखता है, वही गृहक को मिलता है। साथ ही उसके दाम में कोई मुकावला नहीं कर सकता। मुभी उस दिन शाड् है के एक डिपार्ट-मैन्ट स्टोर में अपने यहां का बना "भारत" ब्लैंड देखकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई। हमारे यहां अमीरी दिखानेवाले कितने ही लोग "भारत" पर नाक-भों" सिकोड़ते हैं। उसका अपराध यही है कि एक रुपया वाले सेविन-ओ-क्लाक की जगह वह चार आने में सेवा करने को तैयार है। जो माल जितना सस्ता होगा, उतना ही उसका दूर तक प्रवेश होगा।

वेतन के वारे में माल्म हुआ कि मज्र ४१ से १२६ युवान और विशेषज्ञ ८२ से २०० युवान मासिक पाते हैं। फैक्टरी घनी आवादीवालें मुहल्ले में हैं। वहां श्रमिकों के घरों के लिए स्थान नहीं हैं। केवल आधे कमकर कारखाने के आस-पास रहते हैं, "वाकी नगर में। इस कारखाने में फोलाइ का खर्च वहुत हैं। प्रति मास १,४०० टन फोलाइ लगता हैं। १६४६ में वह २,००० टन हो जायगा। कच्चा लोहा मंगाकर फोलाइ यहीं इनाया जाता हैं।

नवान-चाउ में तीन दिन रहे। वह २० लाख से अधिक आवादी वाले नगर के लिए अपर्याप्त था। वहां के कुछ बाँद्ध मन्दिरों को भी देखा। संग्रालय भी सुन्दर और दर्शनीय था।



# भारत की ओर

द्भान्तन से हांगकांग कुछ घन्टों ही का रेल का रास्ता है। वहां से भारतीय विमान मिल सकता था। पर हमें कुनमिड्ः से चीनी विमान द्वारा रंगून पहुंचना था। कुनिमिड् के लिए अभी कोई रेल नहीं है। हां, बहुत टेढ़ा-मेढ़ा और कई दिनों का एक रेल मार्ग हैं। सबसे अच्छा है विमान से कुनिमिड्र जाना, जिसमें तीन घंट से कुछ अधिक समय लगता हैं। ६ नवम्बर को ७ वजकर २० मिनट पर हमारा दिमान उड़ा। नीचे सारी भूमि पहाड़ी थी। सड़कें और नहरें हर जगह जाती दिखाई पड़ती थीं। २,९०० मीतर (प्रायः १०,००० फुट) के ऊपर विमान उड़ रहा था। सवा घंटे की उड़ान के बाद हम ननिंह के अड्डे पर उत्तरे। यह चाड् स्वायत्त प्रदेश की राजधानी है आर आवादी २ लाख होने से छोटी नगरी नहीं कही जा सकती। हमें नगर के भीतर जाना नहीं था, पर इतना मालूम था कि चाड् लोग हान-भिन्न जाति के हैं। इनकी भाषा थाई (स्यामी) भाषा सं घनिष्ठ सम्बन्ध रखती है। सारं च्वाड् प्रदेश की आवादी २ क्रोड़ के करीव है, जिसमें च्वाड् लोगों की संख्या ६६ लाख है। चीन में अल्पमत जातियों में इनकी संख्या सबसे अधिक है। हाल में ही इस प्रदेश को स्वायत्त-शासित प्रदेश बना दिया गया।

## कुनिवङ

आध घंटा ठहरने के बाद फिर साढ़े ६ बज़े विमान उड़ा और साढ़े ९९ वर्जे हम कुनिमड् में उतरे। कुनिमड् की कंचाई १८०० मीतर है, अर्थात मसूरी से कुछ जंची। अड्डे से कई किलोमीतर की यात्रा करके कुनिमिड्ं सरोवर होटल में पहुंचे। यह वह होटल नहीं था, जिसमें आते वक्त हम ठहरे थे। यह बिल्कुल नया तथा वहुत ही नफीस होटल था, जिसके फर्श पर युन्नान प्रदेश में मिलने वाले अच्छे संगमरमर लगाये गर्य थे। सामने से एक चौंड़ी सड़क शहर से बाहर की और जा रही थी। कुनिमङ् नगर की जनसंख्या ८ लाख हैं-मुक्ति के बाद वह तेजी से बढ़ी हैं। शहर के वाहर की ओर दिशाल मकान बढ़ते जा रहे हैं। वैसे होता तो कुनमिड् को जंगली बस्ती कहा जाता, क्यों कि उसका कहीं से रेल का . सम्बन्ध नहीं है। लेकिन विमान चारों दिशाओं से यहां आते-जाते हैं। वसं और लारियां भी हर पहाड़ी को लांघती चुड् किड्, नननिड्, आदि ही नहीं, विल्क रंगून तक जाती हैं। दितीय महायुद्ध में वर्मा से कुनिमङ् को मिलाने वाली सौनिक सड़क विशेष तौर से बनायी गयी थी, जिसका उपयोग जापान ने किया। युन्नान चीन के सबसे बड़ी प्रदेशों में हैं, पर आवादी पोने २ करोड़ ही है। यदि आवादी चौगुनी कर दी जाय, तव भी यह घनी आवादी का प्रदेश न होगा। हान (चीनी) के अतिरिक्त यी, तिब्बती, थाई आदि बीस से अधिक जातियां इस परम रम्यं पार्वत्य प्रदेश में रहती हैं। आशा तो यह थी कि हम अगले ही दिन यहां चल पड़ेंगे, पर मौसम ने सहायता न की और ७ नवम्बर की जगह हमें ६ नवम्बर को कुनीमङ् छोड़ सके। शाम को ही मालूम हो गया कि सिआन से विमान नहीं आया, इसलिए अगला दिन यहीं विताना होगा।

उस दिन शाम को हम ताक्वन्-नाउ उद्यान और उसके संरोवर को देखने गर्थ। यह कुनिमङ् महासरोवर के अंगभूत कई छोटे-छोटे तालावों वाला उद्यान हैं। एक पुराने चीनी जनरल की अश्वास्त्व मूर्ति उद्यान में स्थापित हैं। उसे देखकर कुछ आश्वर्य हुआ, व के साथ दरावर विश्वासघात किया हैं। पर ट

का विरोधी था, जिसने प्रथम विश्व युद्ध में अपने को चीन का सम्राट घोषित किया था। इसी नेक काम के लिए इसकी मूर्ति यथास्थान रखी गयी हैं।

कृषि प्रदर्शनी की वात सुनकर हम उसे देखने गये। चीन में प्रदर्शनी सिर्प शोंक के लिए नहीं की जाती, बिल्क उससे लोगों को नकद नफा होता है। केवल युन्नान प्रदेश के आधिक जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली यह प्रदर्शनी थी। प्रदर्शनी का स्थायी महत्व हैं, यदापि जिन कमरों और कोपिड़ियों में दह हो रही थी, वे स्थायी नहीं थे। युन्नान में दहुत सी अल्पमत जातियों के स्वायत्त जिलों और दूसरे जिलों के फल, अनाज, जंगल या उनिज उपज को यहां दिखलाया गया था। दीवारों में दहुत तरह की तस्वीरें थीं, जिनसे जनजीवन की भांकी मिलती थी। मन भर से अधिक के कुम्हड़े और सेर भर से जएर के आलू रखे हुए थे। जल्दी-जल्दी देखने की प्रदर्शनी नहीं थी, पर गंभीरता का पता दो-चार कमरों के देखने के वाद मुक्ने लगा।

युन्तान प्रदेश में दो टुकड़े थाई (स्यामी) लोगों के हैं। तेरहवीं सदी के उत्तरार्ध में कई बार असफल होने के बाद कुवलेखां ने इस बीर जाति पर जबर्दरत आक्रमण किया, जिसका प्रतिरोध करने के बाद भी असफल हो बहुत से थाई वर्तमान थाईभूमि (स्याम), वर्मा और आसोम में भाग गये। आसाम में उन्हें अहोम या असोम कहा जाता था। उन्हीं के कारण इसका पुराना नाम कामरूप ददलकर असम हो गया। थाई कमरे को देखते समय हमें पीले चीवरवाले एक वृद्ध भिक्षु मिले। परिचय कराया गया। वह बौद संय के उपाध्यक्ष हैं और एक बार चीनी बौद प्रतिनिध मंडल की वर्मा यात्रा में उनके नेता हुए थे। पालि समध्ते थे। दतला रहे थे—हमारे यहां स्थितर (हीनयान) निकाय के बहुत से बिहार हैं। हम उनमें नई जागृति ला रहे हैं।

मोटे-मोटे गेंडे, केले तथा दूसरी तरह के उत्तरी भारत के जल जहां मोंजूद थे, वहां साथ ही करमीर के फल भी युन्नान के कुछ भागों में गेंडा होते हैं। आधी प्रदर्शनी देख चुके थे कि संचालक को मालूम हुआ। उन्होंने आकर वाकी को दिखलाया। चीनी शिष्टाचार के अनुरूप उन्होंने कुछ सुभाव देने के लिए कहा। मैंने कहा—हर कमरे के दरवाजे पर जातीय पोशाक में उस इलाके के स्त्री-पुरुष का चित्र होना चाहिए।

उन्होंने वाहर निकलने पर कुळ फल भोज के लिए निमन्तित किया। प्रदर्शनी में मैंने फलों को देखकर समक्ष तां लिया था कि इस प्रदेश में वहुत स्वादिष्ट मेवे पैदा होते हैं। पर यह नहीं मालूम था कि वे ढेर के ढेर हमारी मेज पर रखे जायेंगे। नासपाती सेर-सेर भर की थी। उसके स्वाद के सामने कश्मीर की नाखें भी कक मारती थीं। अजब कोमल मिठास थी। मैंने सोचा, कहीं दूर-दराज स्थान से आयी होगी। पर अगले दिन हम उस इलाके में पहुंचे, जहां इस स्वर्गीय फल का वाजारी मूल्य नाम के वरावर हैं। अनार भी कंधारी अनार की तरह लाल, वड़े और मीठे थे। जया-जेता ने निःसंकोच हो हाथ साफ किया। पंच-सात नास-पातियां कार पर भी पहुंच गईं। कार पर बैठने के बाद जेता ने रोना-धोना गुरू किया—मुक्ते तो अनार चाहिए। पहले कहा होता, तो अनार भी चार-पांच पहुंच गये होते, लेकिन अव तो हम आफिस से कुळ दूर थे। किसी तरह मनाया गया।

## शान-सन्-त्वन्छी

० नवम्बर का अच्छी से अच्छा इस्तेमाल था, किसी कम्यून को देखना। दिनं साफ नहीं था, इसिलए भी हम १० वर्ज होटल से रवाना हुए। हमारे मित्र श्री चंड्र यहां के लिए मेरी ही तरह नवागन्तुक थे। जिस स्थानीय राज्जन को लिया गया, वह हमों एक दूसरे गांव में ले गये। पहले से खबर नहीं थी, इसिलए संवालक वहां नहीं मिले। फिर सोवा गया, जिले के हैडक्वार्टर चीनिड्र दलें, वहां से किसी कम्यून को देखने चलेंगे। प्रायः २०-२५ मील चलकर हम मुझे थे। चीनिड्र जिले की आवादी हो लाख है, जो ६ कम्यूनों में वंटी हैं। यह सभी कम्यून १६ सितम्बर (१६५८) को स्थापित हुए, अर्थात जिस दिन हम गये उससे डेड्र महीना पहले। जिले के अध्यक्ष श्री ली लिन् ४१ वर्ष के एक कर्मठ कम्युनिस्ट हैं। कुड्ड ही दर्षों पहले वह निरक्षर किसान थे। लेकिन काम करने में सबसे आगे

रहते थे। काम करते-करते ही उन्होंने अक्षर सीखा, पुस्तकें पढ़ीं, अपनी योग्यता का परिचय दिया और अब गांव के नहीं, बल्कि जिले के निर्वाचित सर्वोच्च अधिकारी हैं। उन्होंने वतलाया कि चीनिड् नगर की आवादी प हजार है। यह कुन-मिड् से ४९ किलोमीतर दक्षिण में है। इस जिले में यी जेंसी अल्पमत जातियां रहती हैं। चीन का यह सबसे दरिद्र इलाका था, यदापि इसके पहाड़ों में अपार धन छिपा था। जिले और तान-छी कम्यून के वारे में में चीन के कम्यून में विस्तार से लिख चुका हूं। उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं। संक्षेप में वात यह हैं: जिले में ६६,२७८ एकड़ खेती की जमीन हैं, जिसमें २६,४१४ एकड़ धान की हैं। सर्द आर पहाड़ी इलाका होने से दूसरे अनाज भी यहां होते हैं। जिले में ४२० शिशुशाला-बालोद्यान, २६४ प्राइमरी स्कूल, ३ साधारण हाई स्कूल हैं। कृपि विद्यालय कई हैं। छुट्टी के समय निरक्षरों को साक्षर और अल्प-पठितों को वह पठित बनाने के लिए ४०० स्कूल हैं। निरक्षरता यहां से समाप्त हो चुकी है। शायद बहुत बूढ़े-बूढ़ियों में कोई निरक्षर मिले। लाँह-यज्ञ यहां भी अखंड चल रहा है। कम्यून सारे जिले में भोजन आर वस्त्र मुफ्त देते हैं। शिक्षा, सिनेमा, चिकित्सा, ब्याह, हजामत आदि का खर्च भी कम्यून के जपर है।

मध्याहन भाजन वहीं जिला आफिस में करना पड़ा। फिर एक तरुणी हमारी पथप्रदिशका वन शानसन-तानची कम्यून की और चली। पहाड़ी रास्ता टेड़ा-मेड़ा और वहुत उगह संकरा भी था। आदमी के हाथों ने इसे बनाया था। पत्थर की गिट्टियों को जमाकर पक्का बनाने का प्रयास नहीं दिया गया था। हम कम्यून के मुख्य गूम तान्-छी में पहुंचे। गांव की शावादी १,२०० हैं और कम्यून की २३,६७८ (परिवार ६२२०)। इसमें २३ गांव हैं। चीन में सारा हिसाब आपको एक मिनट में मिल सकता हैं, क्यांकि कम्यून के आफिस में लेखा-जोखा हर बक्त तैयार रहता हैं। वहां दीवारों पर नक्यां, गूमों के नाम ही नहीं, बिल्क कहां कोन चीज पदा होती हैं, इसका भी नक्या टंगा रहता हैं। उपज किस तरह तरक्की कर रही हैं, इसका पता देखते ही चल जाता हैं। संचालक ने बतलाया कि हमारे लोगों में एक हजार यी जाति के भी हैं। सचम्च सारा गांव एक

परिवार जैसा हैं-जहां प्रति दिन तीन वार पूर्ण भोजन मिलता है। यह मीठी नासपातियों का जिला है। जिला अध्यक्ष ने शिकायत की कि हमारी नासपातियों का खाने के सिवा दूसरा कोई उपयोग नहीं है। बाजार के नाम पर सिर्फ कुनिमिङ् शहर है। ८ लाख की आवादी का होने पर भी इमारी सारी नासपातियां वह खरीद नहीं सकता। कोई भी पेड़ से तोड़कर नासपातियां खा सकता है। अव सर्दी का मौसम आ चला था। पत्ते पीले हो गये थे, कुछ गिरने भी लगे थे। छोटे-छोटे नासपाती के पेड़ों में पत्तों की अपेक्षा फल ही ज्यादा दिखाई देते थे। अध्यक्ष ने वसलाया था कि लारी पर वाहर भेजने के लिए चार-पांच दिन चाहिएं। उसमें एक तो किराया वहुत लगता है और दहुत से फुलों के सड़ जाने की भी संभावना हैं। तान् छी कम्यून के संचालक भी वही शिकायत कर रहे थे। लेकिन कह रहे थे, चुड्-किड् से कुनामिड् रेलवे लाइन आ रही है। हमारे कम्यून से वह ६ किलोमीतर ट्र पड़ेगी। हमने सड़क वनाने का निश्चय कर लिया है। जैसे ही खदर आयेगी, तान-छी कम्यून के १९,६६९ कमकर (६० प्रतिशत स्त्रियां) फावड़ा और वेलचा लेकर जुट जायेंगे। आमदनी के वारे में संचालक ने वताया: १६४७ में प्रति एरिवार २२० युवान वापिक आमदनी हुई थी, १६५८ में वह १९०० चुवान हुई, अर्थात तिगुनी।

चीन में सांवले लोग शायद ही कोई दक्षिण चीन में मिलें। सभी उस रंग के हैं, जिसको भारत में गोरा कहा जाता है। इस पहाड़ी इलाके में लोगों का रंग और भी निखरा हुआ है। हमारे स्टेन्डर्ड से चीन में हजार में एक को ही सुरूप कहा जा सकता है, पर यहां बहुत अधिक सुन्दरता थी, हालांकि यह लोग भी हान (चीनी) जाति के ही हैं। तान-छी गांव के वालोद्यान को देखने गये। २०-४० लड़के एक वड़े से कमरे में चेठे शाम का भोजन कर रहे थे। सभी के प्याले में भात, सब्जी और सब के दाहिने हाथ में खाने की दो-दो लकड़ियां थीं। तीन वरस के बच्चे भी लकड़ी के इस्तेमाल में होशियार हो जाते हैं। हमें देखते ही एक और से आवाज आई—"आओ चाचा खाना खाओ।" मेरा ध्यान कहीं दूसरी और था। यह चीन का सबसे गरीब इलाका कहा जाता था, जैसा हमारे यहां गढ़वाल का इलाका है। यदापि ये लड़के उतने साफ सुथरे नहीं थे, जितने

चीन के दूसरे स्थानों में मेंने देखे थे। सर्दी भी यहां अधिक है, शायद गढ़वाल से भी ज्यादा। इसलिए भी कपड़े मेंले थे। कुछ के कपड़ों में पंवन्द भी लगी थी। पर जहां तक उनके शरीर और स्वास्थ्य का सम्बन्ध था, देखकर ईर्षा होती थी। यही लड़के अगर आज से नौ-दस बरस पहले होते, तो क्या कभी उनको यह खाना मिलता, जो वह खा रहे थे? २ जून तो अलग रहा, क्या १ जून भी इन्हें पेट भर खाना मिलता? हमारे यहां के गरीव देहातों की तरह इनकी पचासों पीढ़ियां भुख़मरी की शिकार हुईं। आज वे विल्कुल दूसरी अवस्था में हैं। गांव में एक रसोईखाना और एक धोवीखाना कायम हो चुका है। सिलाईखाने में स्वियां कपड़े सी रही हैं। दो-चार वरस बाद ही यहां गरम पानी के हम्माम कायम हो जायेंगे। साफ कपड़े बच्चों को मिलेंगे। उस समय ये वच्चे स्वर्गशिश, जेंसे दिखाई पड़ेंगे।

गांव की इमारतें सभी पुरानी थीं। पर अमीरों-गरीवों का अन्तर मिट जाने से किसी को स्थर की खोभार में रहने की आवश्यकता नहीं थी। अभी पुरानी दुनिया की वहुत सी चीजें यहां माजूद थीं। पर नरनारी सभी काम में लगे हुए थे। १ अस्पताल, ४ डिस्पेंसरी, ३४ डाक्टर और नर्स स्वास्थ्य के लिए कम नहीं होते। हरेक डिस्पेंसरी में तींन रोगियों के रहने का स्थान था। अस्पताल का घर आजकल बन रहा था। तान-छी कम्यून के पहाड़ों में बहुत प्रकार की धातुएं माजूद हैं। लोह-यज्ञ से लोहा बनाने का काम हो रहा था। अक्तूवर में १०४० टन लोहा और ५० टन फोलाइ बना था। तांवा बनाने का काम भी शुरू हो गया, और एक महीने में १ टन बनाया गया। कोचला ७,२०० टन निकाला गया। हमारे जाने के थोड़ी ही दंर बाद एक ट्रक लोह-चूल्हे के पंखों को लादे आयी। यह लोह के हजारों चूल्हों के लिए थे। अभी यहां विजली के पंखे नहीं लगे थे, इसलिए सुधरे हुए हाथ के पंखे लाये गये थे।

वन-महोत्सव का प्रभाव यहां देखने में आया। पहाड़ों के जंगल बहुत जुल जिल्ला हो गये थे, पर अब जन्हें फिर से आवाद किया जा रहा है। एक सुप्त यह हुआ कि टेड़ी-मेड़ी पहाड़ी सड़कों से होते हमने अजगर के आकार की एक विशाल जलनिधि देखी, जिसको एक ही साल पहले बनाकर समाप्त किया गया था। जहां पहले नाम मात्र सिंचाई वाले खेत थे, वहां अब ६४.८ प्रतिशत खेत सिंचाई वाले हो गये हैं। जलनिधि एक प्राकृतिक विशाल भील सी मालूम होती थी। उसके किनार के कुछ गांव पानी में इ्या गये, क्यों कि वह निचली भूमि में बसे थे। पर गांववालों को उसकी कोई चिन्ता नहीं हो सकती थी, क्यों कि उन्हें नये मकान मिल गये थे। यह बताया गया कि तीन साल में सभी गांव की इमारतें नयी हो जायेंगी।

लांटते समय दो ही तीन मील चलने पर अंधेरा हो गया और हमें पठ किलोमीतर से अधिक रास्ता अंधेरे में चलकर कुनमिड् पहुंचना पड़ा।

प नवम्बर को आकाश बादलों से खूब ढंका हुआ था। विमान कल ही आ गया था। पर सवा ६ वर्ज सूचित किया गया कि आज उड़ान नहीं होगी। कमला के सिर में दुई था। अपराहन में जैता को ज्वर हो गया।

# रंगून

ह तारीख को ह दर्ज विमान वर्मा के लिए रवाना हुआ। पिछले साई चार महीने की यात्रा में चीन की प्रगति को देखकर जहां आश्चर्य व आनन्द हो रहा था, वहां साथ ही हर जगह ऐसी आत्मीयता मिली थी कि मित्रों को छोड़ना दुखद मालूम होता था।

श्री चंद्र तुद् न्ह्वान की यात्रा छोड़ बराबर मेरे साथ रहे। जया-जेता के लिए वे चंद्र चाचा थे। भाषा न समभने पर भी उनके स्नेह में कोई अन्तर नहीं आता था। जेता का वृखार हल्का था, इसलिए यात्रा स्थिगत करने की आवश्यकता नहीं थी। अनेक मित्र हवाई अड्डो तक पहुंचाने आयं। साढ़े चार घंटो बाद हमारा विमान रंगून के अड्डो पर उतरा। श्री सत्यनारायण गोयनका और दूसरे मित्र आये हुए थे, पर पहले तो हमें कस्टम से भुगतना था। यह चीन नहीं था कि चुटकी दजाते काम दन जाता। गर्मी भी बड़ी बुरी तरह से सता रही थी। कस्टम के अधिकारियों ने जांच-पड़ताल शुरू की। हमारे टीके के प्रमाणपत्र की मियाद बीत गयी थी। इसलिए उन्होंने रोका। पर पहले ही कलकता के लिए हमारे टिकट खरीद लिये जाने की सूचना मुभी मिल चुकी थी। यह अच्छा

तो नहीं मालूम होता था कि रंगून के एक सप्ताह के निवास को एक दो घंटे में समाप्त कर दिया जाये, पर टिकट बुक करने की बात सुनकर हमने हां कर दिया। जिस सज्जन ने टीके की बात करके हमें रोकना चाहा, उनसे में ने कहा कि "हमारा टिकट कलकता का बुक हो चुका है।" फिर तो उन्होंने बड़ी भद्रता से हमें मुक्त कर दिया। कमला के पास थोड़े ही जेवर थे, लेकिन वह भी कवाहत के कारण थे। दहुत पूळताळ और प्रमाणपत्र दिखलाने पर मुक्ति मिली।

खेर, हमने अपने सामान का वहुत सा भाग वहीं छोड़ा और थोड़ा सा लंकर बाहर आये। गांयनकाजी मिले। उनको यह सुनकर दुख होना ही था कि हम दो-ढाई घंटे के ही मेहमान हैं। अपनी कार पर बँठाकरे हमें घर ले गये। घर में हमारे लिए भोजन तेंयार था। मेंने साढ़े चार महीने और कमला ने एक महीने वाद भारतीय भोजन किया। जेता को सवेरे बुखार था, लेकिन उसने कोई परहेज नहीं किया। श्री पारगू आर दूसरे मित्र इस भरोसे में रहे कि में यहां हफ्ते भर जरूर रहूंगा, इसलिए वे नहीं मिल सके। गर्मी के मारे तबीयत इतनी परेशान थी कि कहीं जाने-आने को मन नहीं करता था। भोजन के बाद थांड़ा विश्राम करकी हम चार वर्ज सं पहले ही हवाई अड्डे पर पहुंचे। फिर कस्टम से उलभना पड़ा। इस बक्त तो कस्टम वाले और भी ज्यादा जागरूक होते हैं, क्योंकि मुरााफिर संकड़ों ताला सोना या द्सरी चीजें देश से ले जा सकते हैं। वहां देखा भी कि वहुत से भारतीय स्त्री-पुरुष साने से लदे हुए भारत की यात्रा के लिए तैयार थे। पुरुषों के हाथों में मोटी-मोटी अंगूठियां, सुनहते चेन आदि थे, स्त्रियों के जेवरों के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं। शायद पहने हुए जेयर का ख्याल नहीं किया जाता। मुफे. याद आयी १४ साल पहले की अपनी यात्रा। तड़ाई के समय १६४४ में मैं सांविचत संघ जाने के लिए कांयटा से रेल पर इरान के लिए रवाना हुआ। उस समय कपड़े-जूते वहुत महंगे हो रहे थे। ईरान में तो उनका मिलना भी मुश्कल था। कोयटा विलांचिस्तान में हैं और पास के ईरानी इलाके में भी वलांचों की वहात सी यस्तियां हैं। ईरानी और वर्लाची दोनों फर्ट चीथड़ों में कोचटा पहुंचते और पहां से छ्व परिचा सूट एक नहीं दी-दो, कमीज, पाजामे, बूट सारी चीजें

पहनकर लौटते। अधिकारियों को मालूम था, लेकिन शरीर के कपड़े को छीन नहीं सकते थे। वही दश्य यहां था। इसलिए हमारे जैसे भले मानस की भी नंगाकोरी ली जाये, तो क्या आश्चर्य?

४ वर्ज विमान ने वर्मा की धरती छोड़ी। बादलों के भीतर से समुद्र और नीचे की भूमि का कोई पता नहीं लगता था। जेता कह रहे थे— "अम्मा, चीन जेसी मौसी यहां क्यों नहीं होतीं"। जेता-जया को चीन में हर जगह माँसियां मिल जाती थीं। विमान पर भी चाकलेट और दूसरी चीजें लेकर पहुंच जातीं। गोद में उठा और चूम कर आत्मीयता स्थापित कर लेतीं। होटलों और कम्यूनों के बारे में तो कहना ही नहीं। वहां सभी जगह माँसियां हाथ बांधे इनके सामने खड़ी रहतीं। बाजारों में जाने पर तो "इन्द्र्" बच्चों को देखने के लिए भीड़ लग जाती। क्रुनिमह् में एक बार इतनी भीड़ लग गयी कि जेता रोने लगे। चीन में सर्वत्र आत्मीयता मिली। भारतीय हवाई जहाज में रुखापन था। यह नहीं कि एयर-होस्टेज ने चाकलेट, टाफी नहीं दी, पर वह देना इस तरह का था जिसे बच्चे पसन्द नहीं करते।

#### कलकत्ता

६ दर्ज हमारा विमान दमदम के अड्ड पर उत्तरा। सामान कस्टम के पास पहुंचा। हमें तो डर लगने लगा कि विधिपूर्वक सारी कार्रवाई होगी, तो इसमें वहुत समय लग जायेगा। उधर गर्मी के मारे तबीयत परेशान थी। श्री अशोक कुमार वर्मन के मकान पर टेलीफोन करना चाहा, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। अथाह में पड़े हुए थे, पर कस्टम के जिस अफसर के सामने हमारा सामान आया था, वह राहुल सांकृत्यायन के नाम से पूरी तरह परिचित था। सारी दिक्कतें दूर हो गर्यों। अशोक जी पर्वतारोहन के लिए कुमाऊं गये हुए थे, लेकिन हमें एक अच्छा कमरा दुमंजिले पर मिल गया। वेसे कलकता आने पर में साहु श्री मणिहर्ष ज्योति के यहां ठहरा करता था। पर दहां पंचमंजिले पर जाना पड़ता, जो मेरे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं था। इसीलिए अवकी स्थान वदलना पड़ा।

रात को बड़े आराम से सोये। कल की कोई चिन्ता न्हीं थी, लेकिन

१० नवम्बर को देखा, श्रारीर में बुखार हैं। दो-एक दिन बाद माल्म हुआ कि साधारण बुखार नहीं, टाइफाइड हैं। सबेरे हह डिग्मी था, लेकिन दोपहर को दह १०२ हो गया। १३ से १५ तक बेहोशी रहीं। १४ की रक्तपरीक्षा ने टाइफाइड का निश्चय कर दिया। अशोक जी के पिता, चाचा, माता और चाची सबने बड़ा ध्यान रखा। ऐसे समय में अस्पताल में रहना ज्यादा पसन्द करता हूं, लेकिन यहां भी अस्पताल की सारी सुविधाएं प्राप्त थीं। डाबर कम्पनी हिन्दुस्तान में बहुत बड़ी दवाएं बनाने वाली कम्पनी हैं। दोन्तीन दिन वाद अशोक जी भी आ पहुंचे। पहले जब मेंने उनको ठुंड्डी की काली दाढ़ी के साथ देखा था, तो समका था कि यह दक्षिण योरप के किसी देश के हैं। बहुत गौरा रंग, चारोपियन से अन्तर यदि था, तो यही कि उनके वाल भूरे नहीं काले थे। उनकी पत्नी के तो वाल भी भूरे हैं। खत्री वैसे रंग में भी अधिक साफ होते हैं। डाक्टर श्रीकृण वर्मन पांच पीढ़ी पहले पैदा हुए थे। उन्होंने एस० के० वर्मन फर्म की स्थापना की। जान पड़ता हैं, तभी से उनके घर में निश्चय हो गया कि दहेज आदि की पबीह न कर घर में गौरी से गौरी वहु आनी चाहिए।

१८ नवम्बर को बुखार हट गया। कमजोरी बहुत थी। चद्यपि अखवार में विशेष सूचना नहीं गयी थी, तब भी कलकत्ता के मिनों को मालूम हो गया था। बहुत से मिलनेवालों को तो अशोक जी नीचे से ही लाँटा देते। कलकता गर्म स्थान है, लेकिन कमरा खुला था। पंखे का इन्तजाम था। चीन से यह निश्चय करके आया था कि कमला की पीठ एचठ डीठ की थीसिस को इस साल अदश्य तैयार कराके भिजवा देना है। २८ को हम देहरादून एक्सप्रेस में बेठकर २० नवम्बर को सीधे देहरादून पहुंच गर्थ।